#### GOVERNMENT OF INDIA

ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

#### ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

ACCESSION NO. 35576

CALL No. RO82 / Gan/Rad

D.G.A. 79.

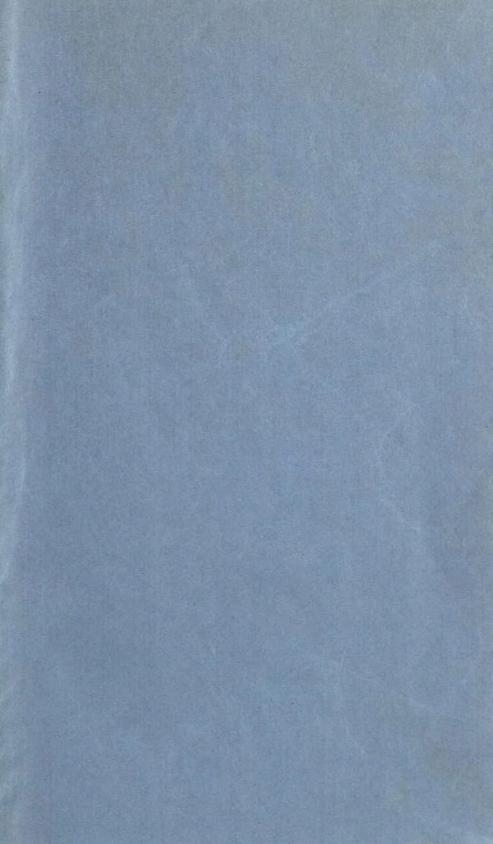



## गांधी-अभिनंदन-ग्रन्थ



# गांधी-श्रभिनंदन-ग्रंथ

[ इकहत्तरवें जन्म-दिवस की भेंट ]

35576



संपादक सर सर्वपल्ली राधाकुष्णन् वाइस चांसलर काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय





प्रकार्शक, मार्तण्ड उपाध्याय मध्त्री, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ला ।

CENTRAL ALTH LIGICAL LIBRARY, NEW DELHI.

Acc. No. 355.76

Date 2.1.1960

Call No. 0.82

Gam/Rad.

चौथीबार : १९४६

मृत्य

सजिल्ब :

चार रुपए

CENTRAL AUCHAEOLOGICAL LIBRAL NEW DELMI.

Acs. No. 570
Date. 923 254 | Ray.

मुद्रक, ग्रमरचंद, राजहंस प्रेस, दिल्ली ।

### पहले संस्करण का वक्तव्य

यह ग्रभिनंदन-ग्रंथ विश्ववंद्य महात्मा गांधी के जन्म-दिवस (आश्विन कृष्ण १२) पर हिन्दी में प्रकाशित करने का ग्रनुमित देने के लिए हम सर सर्व-पल्ली राधाकृष्णन् के अत्यन्त आभारी हैं। ग्रनुमित देने में श्री राधाकृष्णन् ने एक शर्त रखी थी जो उन्हींके शब्दों में इस प्रकार हैं—

"...You will not make any profit out of it and that the resulting profit will be handed over to me for the relief of

distressed Indian students in Great Britain."

('...आप इस पुस्तक से कोई मुनाफा नहीं उठावेंगे और जो मुनाफा होगा उसे विलायत म पढ़नवाले दीन-दुखी भारतीय विद्यार्थियों के सहायतार्थ मेरे पास भेज देंगे।'')

इस शर्तं को हमने सहषं स्वीकार किया, क्योंकि 'मण्डल' ती एक सार्व-जनिक संस्था है। ग्रीर उसका ध्येय सत्साहित्य का प्रसार करना है, पैसा

कमाना नहीं।

अनुमित तो मिली, पर काम भारी था —साढ़े तीन सौ पृष्ठों का अनु-वाद, छपाई आदि, और इघर समय की कमी। अनुमित २४ सितम्बर को मिली और पुस्तक १० ग्रक्तूबर (चर्ला ढ़ादशी) को गांधीजी को भेंट करनी थी।

इस गुरुतर भार की उठाने में हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस के प्रबन्धक और कार्यकर्ताओं का सहयोग हमें पूर्ण रूप से मिला। जल्दी-से-जल्दी यथासाध्य पुस्तक छाप देने का जिम्मा उन्होंने लिया। अनुवाद के विषय में भी यही रहा। 'मण्डल' के स्नेहियों, मित्रों और कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक अपनी सुविधा-अनुविधा का किचित् विचार किये बिना अपना हार्दिक सहयोग दिया, अथक परिश्रम किया और अपना अनमोल समय दिया। अगर ये सब अपना काम समक्षकर हमारी सहायता को न दौड़पड़ते तो इस ग्रंथ का समय पर निकलना असम्भव ही था। अतः हम 'मण्डल' की मित्र-मण्डली और हिदुस्तान टाइम्स प्रेस के संचालक तथा कार्यकर्ताओं के अत्यन्त आभारी हैं।

देश की महत्त्वपूर्ण समस्याओं में अत्यधिक व्यस्त होने पर भी हमारी प्रार्थना पर पं० जवाहरलाल नेहरू ने वर्धा जाते समय रेल से, इस पुस्तक के लिए कुछ शब्द खास तौर से हिन्दी में लिख भेजे। इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। इसी प्रकार श्री राधाकृष्णन् का भी हमपर बहुत अहसान हैं जो उन्होंने इस हिन्दी-संस्करण के लिए विशेष रूप से 'भूमिका' लिख भेजी। इसके लिए हम उनके उपकृत हैं।

अनुवाद के विषय में भी दो शब्द कहना आवश्यक है। मूल पुस्तक भाषा, विचार और भावों की दृष्टि से बहुत गम्भीर और विलष्ट है। पश्चिमी विद्वानों ने महात्माजी को हृदय से न जान कर बृद्धि द्वारा जाना है। और बौद्धिक ज्ञान प्रायः जिटल होता है। दूसरे, उन विद्वानों ने अपने पश्चात्य वातावरण को सम्मुख रख कर महात्माजी का विवेचन किया है। फलस्वरूप उनके लेखों में ऐसे विदेशी मुहावरे, पारिभाषिक और शास्त्रीय शब्द आये कि जिनका हिन्दी में उत्था करना सुगम काम न था। समय तो कम था ही। सम्भव है, अनुवादकों और अनुवाद सम्पादक के सतत प्रयत्नशील और सचेत रहने पर भी इस प्रंथ में शंका और मतभेद के लिए गुंजाइश रह गई हो। विज्ञ पाठकों के ध्यान में यदि कोई ऐसी बात आये तो वे उससे हमें अवश्य सूचित करने की कृपा करें।

यह वक्तव्य हम श्री जैनेन्द्रकुमार को धन्यवाद दिये बिना समाप्त नहीं कर सकते। सारी पुस्तक का अनुवाद करा लेना तो आसानथा; पर सारे अनुवाद को देखना, सम्पादन करना और उसमें संशोधन करना कहीं अधिक किन काम साबित हुआ। यदि श्री जैनेन्द्रकुमार इस समय हमारी सहायता को न आते तो यह चीज इतनी सुन्दर और सम्पूर्ण नहीं निकल पाती। सारे अनुवाद को उन्होंने परिश्रम से रात-दिन एक करके देखा और संशोधन तथा संपादन आदि का कार्य किया। इसके लिए हम श्री जैनेन्द्रकुमार के अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

अन्त में कृपाल पाठकों से पुन: अनुरोध है कि पुस्तक में यदि छापे-सम्बन्धी या अन्य त्रुटियां रह गई हों, तो हमारी समयाभाव की परिस्थिति को ध्यान में रखकर उनके लिए हमें क्षमा करें और उनकी सूचना हमें देने की कृपा करें, जिससे उन्हें अगले संस्करणों में सुवारा जा सके।

मंत्रकार है था। जन इस 'मन्त्रच' की जिल्लानहार की र जिल्लान है। इस

मान प्रमान कर है पर अपने किया । स्वार से कर जाना जान

—मन्त्री

#### श्राभार

सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् ने मेरे इकहत्तरवें जन्म-दिन को खास महत्त्व दे डाला है। उन्होंने मुक्ते अपनी पुस्तक भेजी है, जिसमें मेरे प्रति परिचित-अपरिचित मित्रों की प्रशंसायें हैं। साथ का पत्र भेजते हुए उसमें कुछ और भी बड़ाई की कृपा की है। मैं नहीं जानता कि उस ग्रंथ में जमा किये गये उन सब बधाई के लेखों को पढ़ने का समय मैं कब पाऊंगा? यही प्रार्थना कर सकता हूं कि ईश्वर मुक्ते शक्ति दे कि लेखकों के मन में जो भी तस्वीर मेरी है, मैं वैसा बन सकूं। श्री सर्वपल्ली और उन सबको, जिनके आशीर्वाद और बधाइयां मुझे प्राप्त हुई हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। निजी तौर पर कृतज्ञता भेज सकूं, यह मेरे लिए सम्भव नहीं है।

पर प्रशंसकों को एक चेतावनी में जरूर देना चाहूंगा। कुछ लोग सार्व-जनिक स्थानों पर मेरी मूर्ति खड़ी करना चाहते हैं, कुछ तस्वीरें चाहते हैं, और कई हैं जो जन्म-दिन को ग्राम छट्टी का दिन बना देना चाहते हैं। पर श्री च० राजगोपालाचारी मुक्ते ग्रच्छी तरह जानते हैं। सो उन्होंने दानिशमन्दी के साथ मेरे जन्म-दिन को आम छुट्टी का दिन बनाने की बात को रद कर दिया है। ब्राज-दिन भेदभाव ग्रीर तनाजे काफी हैं। मुक्ते गहरी लज्जा ग्रनुभव होगी, अगर मेरा नाम किसी तरह भी उस भेदभाव को बढ़ाने का मौका बना। ऐसे श्रवसर को न आने देना देश की ग्रोर मेरी सच्ची सेवा होगी। मूर्ति, चित्र या श्रीर ऐसी चीजों का ग्राज दिन नहीं है। जिस एक प्रशंसा को मैं पसन्द करूंगा ग्रीर कीमती समभूंगा वह तो उन प्रवृत्तियों में योग देना है, जिनमें मेरी जिन्दगी लग गई है। हरेक स्त्री-पुरुष, जो साम्प्रदायिक मेल पैदा करने या अस्पृश्यता के कलंक को मिटाने या गांव का हित-साधन करने में कोई एक भी काम करता है, वह मुक्ते सच्चा सुख ग्रीर शांति पहुंचाता है। मुख्तिलफ खादी-भंडारों में जो खादी का स्टाक इकट्ठा हो गया है, कार्यकर्त्ता लोग इन दिनों में उसे खपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ग्रपने लिए उससे सार्थक ग्रीर बड़े आशीर्वाद की कल्पना नहीं कर सकता कि मैं सुनूं कि रुका हुआ। खादी का सब माल इस खादी-सप्ताह या पक्ष के भीतर, जिसकों गलती से मेरा नाम दे दिया गया है, लोगों ने सारा खरीदकर निबटा दिया है। ग्रपने काम के बिना या ग्रलग मेरी कोई हस्ती नहीं रहती।

रेल से—दिल्ली जाते हुए १ प्रक्तूबर १६३६ मो० क० गांधी

#### दो शब्द

#### ( पहले संस्करण पर )

'सस्ता साहित्य मंडल' के इस निमन्त्रण को स्वीकार करते मुक्के खुशी होती हैं कि ''गांधी-अभिनन्दन-ग्रंथ'' के हिन्दी-संस्करण के लिए प्रस्तावना-रूप में थोड़ा-सा कुछ लिख दूं। ग्रंग्रेजी-संस्करण की प्रस्तावना मैंने जब लिखी थी, तब से यूरोप यृद्ध-संकट में पड़ा हुआ है। अभी तो वह आर्रिम्क ग्रवस्था में ही है। निःशस्त्र जनता का नृशंस ध्वंस, खुळे शहरों पर बम-वर्षा, निहत्थे स्त्री-बच्चों का करल और संगठित त्रास, इनसे प्रकट है कि आज-दिन की सम्यता ढह रही है। अगर निर्मम वर्षरता के इस दौर को रुकना है, तो मनुष्यजाति को वर्गाधिकार और राष्ट्र-शासन के पुराने नारों और मुहावरों को छोड़ना होगा और उन मूल्यों की बुनियाद लेकर खड़े होना होगा, जो अपनी प्रकृति में न राष्ट्रीय हैं न अन्तर्राष्ट्रीय, बल्कि विश्वजनीन हैं। हमारी राजनैतिक धारणायें और आर्थिक विचार दुनिया की उस नई हालत के साथ खतरनाक तौर पर अनमेल हैं जिसकी कि मांग है कि हम अपने को विश्व-कुटुम्ब के सदस्य के रूप में मानें। मानवजाति को सिरे से एक नई तालीम दी जाय और मानव-आत्मा का नया जागरण हो, तभी कुछ ग्राशा है। और महात्मा गांधी ऐसे पुनर्जागरण के एक ही साथ विधाता और प्रतीक है।

२९: ९: ३९

स. राधाकुष्णन

#### तीसरे संस्करण के लिए

हमें यह तीसरा संस्करण पाठकों की सेवा में उपस्थित करते बहुत प्रस-न्तता होती है। पहला संस्करण तो हाथों-हाथ बिका। लेकिन जल्दी में प्रकाक्षित करने के कारण उसमें कुछ अनुवाद तथा भाषा संबंधी गलतियां रह गई थीं, वे दूसरे संस्करण में ठींक कर ली गई थीं। श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने पूरी तरह मूल से मिलाकर उसका संपादन कर दिया था। इस कार्य में प्रो० गोकुललाल असावा एम० ए० और श्री सुधीन्द्र एम० ए०, 'साहित्यरत्न' से भी बहुत सहा-यता मिली, इसके लिए 'मण्डल' उनका बड़ा आभारी है।

दूसरा संस्करण बढ़िया कागज पर छपा होने और सजिल्द होने से कुछ मंहगा पड़ा है। इस कारण यह सादा और सस्ता संस्करण नये वर्ष में स्वाधी-नता-दिवस पर प्रकाशित कर रहे हैं।

ब्राशा है, पाठक इसे भी पिछले संस्करणों की भांति ब्रपनावेंगे !

#### मेरी मिमक !

Approximate of Asia Print of the State of th

#### [ विशेष रूप से हिम्दी-संस्करण के लिए हिन्दी में लिखा ]

कुछ महीने हुए, श्री राधाकृष्णन् ने मुभे लिखा था कि वह गांधी-जयन्ती के लिए एक किताब तैयार कर रहे हैं, जिसमें दूनिया के बहुत सारे बड़े श्रादमी गांधीजी के बारे में लिखेंगे। मुक्तसे भी उन्होंने इस किताब के लिए एक लेख लिखने को कहा था। मैं कुछ राजी हुआ; लेकिन फिर भी एक भिभक-सी थी। गांघीजी पर कुछ भी लिखना मेरे लिए आसान बात नहीं थी। फिर में ऐसी परेशानियों में फंसा कि लिखना और भी कठिन होगया और आखिर में

मैंने कोई ऐसा मजमन नहीं लिखा।

में यों ग्रवसर कुछ-न-कुछ लिखा करता हूं ग्रौर लिखने में दिलचस्पी भी है। फिर यह फिफक कैसां? कभी-कभी गांधीजी पर भी लिखा है। लेकिन जितना मैंने सोचा यह मजमून मेरे काबू के बाहर निकला। हां, यह ग्रासान था कि मैं कुछ ऊपरी बातें जो दुनिया जानती है उनको दोहराऊं। लेकिन उससे फायदा क्या ? अक्सर उनकी बातें मेरी समक्त में नहीं आई, कुछ बातों में उन से मतभेद भी हुम्रा। एक जमाने से उनका साथ रहा, उनकी निगरानी में काम किया, उनका छापा मेरे ऊपर पड़ा, मेरे खयाल बदले, और रहने का ढंग भी बदला। जिन्दगी ने एक करवट ली, दिल बढ़ा, कुछ-कुछ ऊंचा हुग्रा, ग्रांखों में रोशनी आई, नये रास्ते देखे और उन रास्तों पर लाखों और करोड़ों के साथ हमकदम होकर चला। क्या मैं ऐसे शरूस के निस्बत लिख्ं जो कि हिन्दुस्तान का और मेरा एक जुज होगया और जिसने कि जमाने को अपना बनाया।

हम जो इस जमाने में बढ़े और उसके असर में पले, हम कैसे उसका श्रन्दाजा करें ? हमारे रग और रेशे में उसकी मोहर पड़ी और हम सब उसके

ट्कड़े हैं।

जहां-जहां में हिन्दुस्तान के बाहर गया, वाहे यूरोप का कोई देश हो या चीन या कोई श्रौर मुल्क, पहला सवाल मुक्तसे यही हुआ — "गांधी कैसे हैं? श्रव क्या करते हैं ?" हर जगह गांधीजी का नाम पहुंचा या, गांधीजी की शोह-

रह पहुंची थी। गैरों के लिए गांघी हिन्दुस्तान या और हिन्दुस्तान गांघी। हमारे देश की इज्जत बढ़ी, हैसियत बढ़ी। दुनिया ने तसलीम किया कि एक प्रजीव ऊंचे दर्जे का आदमी हिन्दुस्तान में पैदा हुआ, फिर से श्रंधेरे में रोशनी आई। जो सवाल लाखों के दिल में थे और उनको परेशान करते थे, उनके जवाबों की कुछ भलक नजर बाई। बाज उस जवाब पर ब्रमल न हो, तो कल होगा, परसों होगा। उस जवाब में और भी जवाब मिलेंगे, और भी अंधेरे में रोशनी पड़ेगी; लेकिन वह बुनियाद पक्की है और उसीपर इमारत खड़ी होगी।

आजकल की दुनिया में लड़ाई का तुफान फैल रहा है भीर हरएक के लिए मुसीबत का सामना और इम्तिहान का वक्त है। हम क्या करें, यह हर हिन्दुस्तानी के सामने सवाल है। वक्त इसका जवाब देगा। लेकिन जो भी कुछ हम करें उसकी ब्नियाद उन उसूलों पर हो जिनको हमने इस जमाने में सीखा। बड़े कामों में हम पड़े, पहाड़ों की ऊंची चोटियों की तरफ निगाह डाली और लम्बे कदम उठाकर हम बढ़े, लेकिन सफर दूर का है। इसके लिए हमको भी ऊंचा होना है और छोटी बातों में पड़कर अपने देश को छोटा नहीं करना है। वर्षा जाते हुए (रेल से)

the state of the first and the state of the

and E form of the same of the

THE SERVICE OF SERVICE STREET

The state of the loss was recognized to be dead. with the property of the latest of

part the payers of year that the best to the feet to the feet

६ अन्तूबर १९३९. जवाहरलाल नेहरू PETERS VICINITIES OF THE PETERS

## लेख-सूची

| ٧.   | गांधीजी का धर्म और राजनीति                    | 8          |
|------|-----------------------------------------------|------------|
|      | (सर स. राधाकृष्णन्)                           |            |
| ₹.   | महात्मा गांधी : वह क्या हैं ?                 | 20         |
|      | (होरेस जी. एलेक्जैण्डर)                       |            |
| n.   | एक मित्र की श्रद्धांजलि                       | 32         |
| ÷    | (सी. एफ. एण्ड्रूज)                            |            |
| 8.   | गांधीजी का जीवन-सार                           | 80         |
|      | (जार्ज एस-अरण्डेल)                            |            |
| ¥.   | भारत का सेवक                                  | 83         |
|      | (रेवरेण्ड वी. एस. ग्रजारिया)                  |            |
| Ę.   | गांधीजी : सेतुरूप और समन्वयकार                | RX         |
|      | (ग्ररनेस्ट बारकर)                             |            |
| 9.   | ज्योतिर्मय स्मृति                             | Xo         |
|      | (लारेंस विनयान)                               |            |
| ۲.   | एक जीवन-मीति                                  | Ko         |
|      | (श्रीमती पर्ल एस. बक)                         |            |
| 3    | गांबीजी के साथ दो भेंट                        | 78         |
|      | (लायोनल कटिस)                                 |            |
| 20.  | गांधीजी श्रीर कांग्रेस                        | 43         |
|      | (डॉ० भगवान्दास)                               |            |
| ? ?. | गांधीजी का राजनेतृत्व                         | <b>६</b> २ |
|      | (ग्रलबर्ट आइन्स्टाइन)                         |            |
| ? 2. | गांधीजी : समाजविज्ञान-वेत्ता ग्रौर आविष्कर्ता | ६२         |
|      | (रिचर्ड बी. ग्रेग)                            |            |
| ₹₹.  | काल-पुरुष                                     | 33         |
|      | (जेराल्ड हेयडै)                               |            |
| 88.  | गांधी : ग्रात्म-शक्ति की प्रकाश-किरण          | 50         |
|      | (कार्ल हीथ)                                   |            |

| 18  | मुक्ति और परिग्रह                               | ****  | 10%        |
|-----|-------------------------------------------------|-------|------------|
|     | (विलियम अनेंस्ट हॉकिंग)                         |       |            |
| १६. | गांधी की महत्ता का स्वरूप                       | ****  | <b>9</b> = |
|     | (जॉन हेन्स होम्स)                               |       |            |
| 20. | दक्षिण ग्रफीका से श्रद्धांजलि                   | ****  | 40         |
|     | (आर.।एफ. ग्रन्फेड होर्नले)                      |       |            |
| १≒. | दक्षिण ग्रफीका में गांधीजी                      | ***** | 52         |
|     | (जॉन. एच. हॉफमेयर)                              |       |            |
| 98. | गांधी और शान्तिबाद का भविष्य                    | ****  | 55         |
|     | (लारेंस हाउसमैन)                                |       |            |
| ₹0. | गांधीजी का सत्याग्रह ग्रीर ईसा का ग्राहुति-धर्म |       | 37         |
|     | (जॉन एस. होयलैण्ड)                              |       |            |
| २१. | एक भारतीय राजनीतिज्ञ की श्रद्धांजलि             | ****  | 222        |
|     | (सर मिरजा एम. इस्माइल)                          |       |            |
| २२. | अनासक्ति और नैतिक-बल की प्रभुता                 | ****  | ११६        |
|     | (सी. ई. एम. जोड)                                |       |            |
| २३. | महात्मा गांची और भ्रात्म-बल                     | ****  | 222        |
|     | (रुफस एम. जोन्स)                                |       |            |
| 58. | गांधी का महत्त्व                                | ***** | १२७        |
|     | (स्टीफन हॉबहाउस)                                |       |            |
| २४. | ब्रिटिश कामनवेल्य को गांधीजी की देन             |       | 585        |
|     | (बेरीडेल कीय)                                   |       |            |
| २६. | विश्व-इतिहास में गांधीजी का स्थान               | 144   | 888        |
|     | (हरमन काइजर्रालग)                               |       |            |
| २७. | जन्मोत्सव पर बधाई                               |       | 58€        |
|     | (जार्ज लेन्सबरी)                                |       |            |
| २८. | गांधीजी की श्रद्धा और उनका प्रभाव               |       | 328        |
|     | (प्रोफेसर जॉन मैंकमरे)                          |       |            |
| 38. | योगयुक्त जीवन की भावश्यकता                      |       | १५१        |
|     | (डान साल्वेडोर डी. मेड्रियागा)                  |       |            |
| ₹0. | म्रॉहिसा की शक्ति                               | ***   | 878        |
|     | (कुमारी ईयेल मैनिन)                             |       |            |

| 38- | गांधीजी ग्रार बालक                 | \$50  |
|-----|------------------------------------|-------|
|     | (मेरिया मॉन्टीसरी)                 |       |
| ₹२. | महात्मा गांघी का विकास             | 545   |
|     | (ग्रार्थर मूर)                     |       |
| 33. | गांधीजी का ग्राच्यात्मिक प्रभुत्व  | \$100 |
|     | (गिलबर्ट मरे)                      |       |
| 38. | सुदूरपूर्व से एक भेंट              | १७२   |
|     | (योन नागूची)                       |       |
| ₹¥. | विविधरूप गांधीजी                   | १७४   |
|     | (डॉ॰ पट्टाभि सीतारामैया)           |       |
| 3€. | गांघीजी का विश्व के लिए संदेश      | 863   |
|     | (कुमारी माँड डी. पेट्री)           |       |
| ₹७. | गांधीजी का उपदेश                   | 83=   |
|     | (हेनरी एस. एस. पोलक)               |       |
| ₹5. | श्रात्मा की विजय                   | २०३   |
|     | (लिवलिन पॉविस)                     |       |
| 38. | चीन से श्रद्धांजलि                 | २०५   |
|     | (एम. क्युझो. तै-शी)                |       |
| ¥0. | राजनेता: भिलारी के वेष में         | 302   |
|     | (सर अब्दुल क़ादिर)                 | 12    |
| 85. | गांधीजी का भारत पर ऋष              | २१३   |
|     | (डॉ० राजेन्द्रप्रसाद)              | 14    |
| 85. | ईश्वर का दीवाना                    | २१६   |
| 109 | (रेजिनाल्ड रेनाल्ड्स)              |       |
| 83  | पश्चिम के एक मनुष्य को श्रद्धांजित | २२१   |
|     | (रोम्यां रोलां)                    | all.  |
| 88  | . एक श्रंग्रेज महिला की अद्धा      | 558   |
|     | (मिस गाँड रॉयडन)                   | 7 14  |
| RY. | . सच्चे नेतृत्व के परिणाम          | 55=   |
|     | (वाइकाउण्ट सेम्युग्रल)             |       |
| 86  | . गोलमेज परिषद् के संस्मरण         | २३१   |
|     | (लॉर्ड सैंकी)                      |       |

| 80                | हिन्दुत्व का महान् अवतार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 238   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                   | (डी. एस. शर्मा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 85.               | महात्मा : छोटा पर महात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २३७   |
| - 47.<br>27.<br>8 | (क्लेयर शेरीडन)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 155 |
| 8E.               | गांघीजी की राजनीति-पद्धति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 588   |
| -01               | (जे. सी. स्मट्स)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| yo.               | कवि का निर्णय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 388   |
|                   | (डॉ. रवीन्द्रनाथ ठाकुर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| XQ.               | गांबी : चरित्र ग्रध्ययन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 220   |
| 131               | .(एडवर्ड टॉमसन)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 44.               | सत्याग्रह का मार्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २६२   |
| 677               | (श्रीमती सोफिया वाडिया)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| ¥ą.               | हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए गांघीजी का ग्रनशन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २७२   |
| 27.               | (फॉस वेस्टकॉट)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -21   |
| ४४.               | महात्मा गांबी और कर्मण्य ज्ञांतिवाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २७७   |
|                   | (जेक. सी. विसलो)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| XX.               | गांधीजी का नेतृत्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250   |
|                   | (एच. जी. वुड)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| ५६.               | गांधीजीसंतालीस वर्ष बाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5=X   |
|                   | (फ्रांसिस यंगहस्बैण्ड)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| ٤७.               | देश-भक्ति और लोक-भावना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २८६   |
| ia:               | (एल्फ्रेड जिमेर्न)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| XS.               | गांधीजी के प्रति कृतज्ञता-प्रकाश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 787   |
| 220               | (आरनल्ड ज्विग)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7     |
| XE.               | सत्य की हिन्दू-घारणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REX   |
|                   | (जे. एच. म्यूरहेड)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| €0.               | सम्पादक को प्राप्त पत्रों के ग्रंश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 335   |
| 31                | (लॉर्ड हेली फैक्स, अप्टन सिक्लेयर, ए. एच. कॉम्पटन)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A.A.  |
| £ ?-              | लेखकों के संक्षिप्त परिचय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 308.  |
| 13.0              | The state of the s |       |

Congress of the second

# गांधी-श्रभिनंदन-ग्रंथ

[ इकहत्तरवें जन्म-दिवस की भेंट ]

# मांची-सामित्न-सिंग





सर स. राधाकृष्णन् ग्रौर गांधीजी

# प्रास्ताविक

#### गांधीजी का धर्म श्रौर राजनीति

सर सर्वण्ली राधाकृष्णन्

वाइसचांसलर, काशी हिन्दू-बिश्वविद्यालय, काशी ]

भूतल पर मनुष्य-जीवन की कथा में सबसे बड़ी घटना उसकी आधि-भौतिक सफलतायें अथवा उसके द्वारा बनाये और बिगाड़े हुए साम्राज्य नहीं, बल्कि सचाई तथा भलाई की खोज के पीछे उसकी आत्मा की हुई युग-युग की प्रगित हैं। जो व्यक्ति आत्मा की इस खोज के प्रयत्नों में भाग लेते हैं, वे मानव-सभ्यता के इतिहास में अमर हो जाते हैं। समय महान वीरों को, अन्य अनेक बस्तुओं की मांति, बड़ी सुगमता से भूला चुका हैं, परन्तु सन्तों की स्मृति कायम है। गांधीजी की महत्ता का कारण उनके वीरतापूर्ण संघर्ष इतने नहीं, जितना कि उनका पवित्र जीवन है, और यह भी कि ऐसे समय में जबकि विनाश की शक्तियां प्रवल होती वीख रही हैं, वह आत्मा की सूजन करने तथा जीवन देने की शक्ति पर जोर देते हैं।

#### राजनीति का धार्मिक आधार

संसार में गांधीजी इस बात के लिए प्रस्थात हैं कि भारतीय-राष्ट्र के प्रचण्ड उत्थान का और उसकी दासता की शृङ्खलाओं को हिला डालने तथा शिथिल कर देने का काम एक उन्होंने, अन्य किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा अधिक, कियां है। राजनीतिज्ञ लोग आमतौर पर धर्म की गहराई में नहीं जाते क्योंकि एक जाति का दूसरी जाति पर राजनैतिक आधिपत्य और निर्धन तथा निर्धल मनुष्यों का आधिक शोषण आदि जो लक्ष्य राजनीतिज्ञों के सामने रहते हैं, वे धार्मिक लक्ष्यों से स्पष्ट ही इतने भिन्न तथा असम्बद्ध हैं कि वे लोग इनपर गम्मीरता से और ठीक-ठीक चिन्तन कर ही नहीं सकते। परन्तु गाँधीजी के लिए तो सारा जीवन एक और अमेद्य वस्तु है। "जिसे सत्य की सर्वव्यापक विश्व-भावना का साक्षात्कार करना हो उसे जगत् के निम्नतम प्राणी को आत्म- वत प्रेम करना चाहिए। और जिसकी ऐसी महत्वाकांक्षा है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र से अपने को पथक नहीं रख सकता। यही कारण है कि सत्य का पुजारी होने के कारण मभे राजनीति में स्नाना पड़ा है; और मैं बिना तिनक भी संकोच के तथा पूर्ण नम्रता से कह सकता हैं कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कुछ सम्बन्ध नहीं वे नहीं जानते कि धर्म का ग्रर्थ क्या है।" ग्रीर, "मुक्ते संसार के नश्वर वैभव की चाह नहीं है, में तो स्वर्ग के साम्राज्य यानी भ्राध्यात्मिक मुक्ति की प्राप्ति का यत्न कर रहा है। मेरे लिए तो, अपने देश और मनुष्य-मात्र की निरन्तर सेवा करते रहना ही मिनत का मार्ग है। प्राणिमात्र को में ब्रात्मवत समक्तना चाहता हं। गीता के शब्दों में में 'समः शत्रौ च मित्रे च' (मित्र ग्रीर शत्र में समद्घ्टि रखने वाला) होना चाहता हुँ। ग्रतः मेरी देशभिक्त भी ग्रनन्त शान्ति ग्रौर स्वतन्त्रता के देश की श्रीर की मेरी यात्रा का एक पडाव-मात्र है। इससे प्रकट है कि मेरे लिए वर्म-से रहित राजनीति की कोई सत्ता नहीं। राजनीति धर्म का साधन-मात्र है। धर्म-रहित राजनीति मृत्यु का जाल है, क्योंकि उससे आत्मा का हनन होता है।" राजनैतिक जीव के रूप में यदि मन्ष्य बहुत सफल नहीं हुन्ना, तो उसका कारण यही है कि उसने धर्म को राजनीति से अलग रक्खा और इस प्रकार उसने दोनों को ही गलत समका। गांधीजी के लिए वर्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मन्ष्य के किया-कलाप से परे हो; वह तो ग्राचरण की वस्तु है। भारत की वर्तमान परिस्थितियों में यद्यपि गांधीजी की स्थिति एक ऐसे राजनैतिक कांतिकारी की है जो अत्याचार अथवा दासता के सामने भूकने से इन्कार करता है, परन्तू वह ऐसे क्रांतिकारी नहीं जो अपनी ही बात पर अडे रहते हैं, भीर अपने हठ के आगे इसरे पक्ष की बात ही नहीं सूनते। वह ऐसे खब्ती भी नहीं जो अपनी धन में प्रन्धे होकर मनष्यों को अस्वाभाविक और अमानुषिक प्राणी बना डालते हैं। अनुभव की अग्नि-परीक्षा में वह न राज-नीतिज्ञ हैं न सुधारक, न दार्शनिक हैं न ग्राचार-शास्त्री, बल्कि इन सबका सम्मि-श्रण हैं। वह वस्तुतः धार्मिक व्यक्ति हैं। उनमें उच्चतम मानवीय गुण भी हैं। फिर ग्रपनी मर्यादाग्रों से परिचित होने तथा ग्रपने स्वभाव की नित्य-प्रासा-दिकता (हास-परिहास-प्रियता) के कारण वह सबके अधिक प्रेमपात्र बन गये हैं।

धर्म का ऋर्थ है ईश्वरमय जीवन

ईश्वर के विषय में हमारी जो भी सम्मित हो, इस बात से इन्कार नहीं १. सी० एफ० एण्डरूज-कृत 'महात्मा गांधी—हिज स्रोन स्टोरी'। पृष्ठ ३५३-४,३५७. किया जा सकता कि गांधीजी के लिए वह बड़े महत्त्व का ग्रीर परम सत्य है। यह उनका ईश्वर-विश्वास ही है जिसने ही उनको वह मन्ष्य बना दिया है जिसकी शक्ति, भावना ग्रीर प्रीति का हम सब बार-बार अनुभव करते हैं। वह एक ऐसी सत्ता का अनुभव करते हैं जो उनके निकट ही है। एक आध्या-त्मिक सत्ता है जो उनके मन को मथती है, शुब्ध करती है और हावी हो जाती है, जिससे उसकी वास्तविकता का निब्चय होता है। बार-बार, जब सन्देह तथा संशय से उनका मन अस्थिर होता है, तब वह उसे ईश्वर के भरीसे छोड़ देते हैं। यह पूछा जा सकता है कि ईश्वर से उनकी उत्तर मिलता है या नहीं? 'हां' भी और 'नहीं' भी। 'नहीं' इसलिए कि गांधीजी को छिपी-से-छिपी या दूर-से-दूर कोई वाणी कुछ कहती सुनाई नहीं पड़ती। 'हां' इसलिए कि उनको उत्तर मिला-सा जान पड़ता है; वह अपने-आपको ऐसा शांत एवं सन्तुष्ट अनुभव करते हैं मानो उनको उत्तर मिल गया हो। वह मिला हुआ उत्तर इतना तर्क-शृद्ध भी होता है कि जिससे वह परख लेने हैं कि मैं अपने ही स्वप्नों या कल्पनाम्रों का शिकार तो नहीं हुन्ना। "एक ग्रलक्षणीय रहस्य-मय शक्ति है जो वस्तु-मात्र में व्याप्तहै । मैं इसे देखता नहीं परन्तु इसे अनुभव करता हैं। यह अद्ष्ट शक्ति अनुभव द्वारा ही गम्य है। प्रमाणों से इसकी सत्ता सिद्ध तहीं हो सकती, क्योंकि मेरी इन्द्रियों से गम्य जो कुछ भी है उस सबसे यह शक्ति सर्वथा भिन्न है। इसकी सत्ता बाह्य साक्षी से नहीं, प्रत्युत उन व्यक्तियों के कायापलट से— उनके जीवन व व्यवहार से— सिद्ध होती है, जिन्होंने ग्रपने ग्रन्त:करण में ईश्वर का ग्रनुभव कर लिया है। यह साक्षी पैगम्बरों ग्रौर ऋषियों की ग्रविच्छिन्न शृंखला के ग्रनुभवों से सब देशों ग्रीर सब कालों में निरन्तर मिलती रही है। इस साक्षी को ग्रस्वीकार करना अपने-आपको ही अस्वीकार करना है।"' "यह युक्ति या तर्क का विषय कभी नहीं वन सकता । यदि ग्राप मुक्ते ग्रौरों को युक्ति द्वारा विश्वास करा देने को कहें तो मुक्ते हार माननी पड़ेगी; परन्तु मैं स्रापसे इतना कह सकता हूँ कि इस कमरे में अपने और आपके बैठे होने को मैं जितना निश्चित सत्य समभता हूँ, उससे कहीं ग्रधिक मुभ्रे उसकी सत्ता का निश्चय है। मैं इस बात का भी सबूत दे सकता हूं कि बिना हवा और पानी के चाहे मैं जी जाऊं, परन्तु बिना ईव्वर के जीना असम्भव है। ग्राप मेरी ग्रांंखें निकाल लें, मैं महर्गा नहीं। ग्राप मेरी नाक काट लें, उससे भी मैं महर्गा नहीं।

१. 'यंग इण्डिया'; ११ अक्तूबर १६२८.

परन्तु ईश्वर में मेरे विश्वास को उड़ा दें तो मैं मरा ही पड़ा हूं।"

हिन्दु-वर्म की महान ग्राध्यात्मिक परम्परा के अनुसार, गांधीजी दढतापूर्वक कहते हैं कि जब हम एक बार अपनी पाशविक वासनाओं द्वारा होतेवाले पतन की गहराई से ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्वतन्त्रता की ऊँचाई पर पहुँच जाते हैं तब जीव-मात्र में सम-दिष्ट हो जाती है। यह ठीक है कि पर्वत-शिखर पर चढ़ने के मार्ग विभिन्न हैं, हम जहाँ-कहीं हों वहींसे ऊपरको चढ़ना पड़ता है। परन्तु हम सबका लक्ष्य एक ही है। "इस्लाम का अल्लाह वही है जो ईसाइयों का गॉड और हिन्दुओं का ईश्वर है। जिस प्रकार हिन्दु-धर्म में ईश्वर के नाम अनेक हैं. उसी प्रकार इस्लाम में भी अल्लाह के बहत-से नाम हैं। इन नामों से व्यक्तियों की अनेकता नहीं, बिलक उनके गण प्रकट होते हैं। मनध्य तो अल्प है, मगर उसने अपनी ग्रल्पता से ही उस महान शिक्तशाली परमेश्वर को उसके नाना गणों द्वारा बखानने का यत्न किया है, यद्यपि वह सर्वथा गुणातीत, वर्णनातीत ग्रीर मानातीत है। इस ईश्वर में सजीव विश्वास का मतलव है सब धर्मी के प्रति समान ग्रादर । बहुत से लोग ग्रपने ही धर्म को सबसे ग्रच्छा मानते हैं और चाहते हैं कि दूसरे लोग अपना धर्म छोड़ कर इन्हींके मत में आ जायं। परन्तु ऐसी बातों में विश्वास रखना या उनको उचित मानना परले सिरे की असहिष्णुता है और असहिष्णुता एक प्रकार की हिंसा है।" अन्य धर्मों के प्रति गांधीजी की भावना निष्क्रिय सहिष्णता की नहीं, प्रत्युत सिकय कद्रदानी की है। वह ईसामसीह के जीवन तथा कार्य की ग्रहिसा का एक श्रेष्ठतम उदाहरण बतलाते हैं। "ईसामसीह का मेरे हृदय में उन महान गुरुखों के समान स्थान है जिनका मेरे जीवन पर विशेष प्रभाव पढ़ा है।" पैगम्बर मुहम्मद के चरित्र की, उसके हार्दिक विश्वास ग्रीर व्यवहार-कुशलता का और भ्रली की कोमल दयालता तथा सहनशीलता की वह प्रशंसा करते हैं। इस्लाम द्वारा उपदिष्ट महान् सत्यों को, ईश्वर की सर्वोपरि प्रभुता में भ्रास्था-विश्वास को, जीवन की सरलता तथा पवित्रता को, भाई-चारे की तीव्र भावना को ग्रीर गरीबों की तत्परतापूर्वक सहायता को बह सब घर्मों के मौलिक तत्त्व के रूप में मानते हैं। परन्तू उनके जीवन पर प्रमख प्रभाव, अपनी सत्य की कल्पना और ग्रात्मा का दर्शन तथा उदारता की भावनाम्रों के कारण, हिन्दु-धर्म का पड़ा है।

फिर भी सब धर्म-सम्प्रदाय मुख्य धर्म के साधन-मात्र हैं। "मैं यहां १. 'हरिजन'; १६ मई १६३६; २. 'हरिजन'; १४ मई १६३६. स्पष्ट करदूँ कि धर्म से मेरा ग्रभिप्राय क्या है। वह हिन्दू-धर्म नहीं है, जिसे मैं सब धर्मों से निश्चय ही श्रेष्ठमानता हूँ, बित्क वह धर्म है जो हिंदू-धर्म से भी परे चला जाता है जो मनुष्य की सारी प्रकृति को ही बदल देता है, जो अन्त:- करण के सत्य से ग्रात्मा का ग्रविच्छेद्य सम्बन्ध कर देता है ग्रीर जो सदा जीवन को शुद्ध करता रहता है। मनुष्य-प्रकृति का यह स्थायी ग्रंग है। यह ग्रपनेको प्रकट करने के लिए किसी भी बाधा को कुछ नहीं गिनता। इसके कारण ग्रात्मा तबतक बेचैन रहती है जबतक कि उसे ग्रपना, ग्रपने सष्टा का ग्रौर खष्टा तथा सृष्टि के सच्चे सम्बन्ध का ज्ञान नहीं हो जाता।"

सत्य ही ईश्वर है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है, और सत्य की प्राप्ति तथा अनुभव का एकमात्र उपाय प्रेम अथवा अहिंसा है। सत्य का ज्ञान और प्रेम का भाचरण म्रात्मशुद्धि बिना भ्रसम्भव है। जिसका अन्त:करण निर्मल हो वही ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। अन्त:-करण की शृद्धि, राग तथा द्वेष से मुक्ति, मनसा-वाचा-कर्मणा पक्षपात से रहितता और मिथ्या, भय तथा अभिमान से ऊपर उठने के लिए शारीरिक असंयमों से संवर्ष और मन के तर्क-वितर्कों पर विजय पाना आवश्यक है। ग्रीर इसका मार्ग है यम-नियमों का साधन ग्रीर तपस्या। तप से ग्रात्मा धुल कर शद्ध हो जाता है। पूराणों में लिखा है कि देवताओं द्वारा किये गये समुद्र-मंथन से जो विष निकला उसे शिवजी पान कर गयें। ईसाइयों के ईश्वर ने मनष्य-जाति की रक्षा के लिए अपने पुत्र को दे दिया। ये सब यदि कोरी कपोल-कल्पित कथायें हों, तो भी प्रश्न यह है कि इनसे यदि मनुष्यों की किन्हीं दृढ़म्ल अन्तःप्रेरणास्रों की अभिव्यक्ति नहीं होती तो इनकी सुष्टि ही क्यों की गई ? जितना ही अधिक आप प्रेम करेंगे, उतना ही अधिक आपको कष्ट सहना पड़ेगा। अनन्त प्रेम का अर्थ है अनन्त कष्ट-सहिष्णुता। "जो कोई अपना जीवन बचाबेगा वह उसे खो बैठेगा।" हम यहां ईश्वर का काम कर रहे हैं। हमें ग्रपने जीवन का उपयोग उसकी इच्छाग्रों की पूर्ति के लिए करना है। यदि हम ऐसा नहीं करते और अपना जीवनः खर्चने की बजाय उसे बचाने का प्रयत्न करते हैं तो हम अपनी प्रकृति के विपरीत श्राचरण करते और अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। यदि हमें जहांतक हमारी दृष्टि जा सकती है वहांतक पहुंचने के योग्य बनना हो, यदि हमें सुदूर श्रन्तरतम की पुकार पर ग्रमल करना हो, तो हमें ऐहिक श्रमिलावा, युश, सम्पत्ति और इंद्रिय-सुख का परित्याग करना ही पड़ेगा । निर्धनों ग्रौर जाति-बहिष्कृतों से एकता प्राप्त करने के लिए हमें भी वैसा हा निधन तथा बहिष्कृत बनना पड़ेगा। निन्दा-स्तुति का परवा न करके, बेघड़क सत्य कहने तथा करने में ग्रौर निःशंक होकर सबके प्रति प्रेम तथा क्षमा का बर्ताव करने के लिए, वैराग्य की परम ग्रावश्यकता है। ऐसी स्वतन्त्रता (मुक्ति) उन बन्धन-रहितों के लिए हैं जो तृण-मात्र का भी स्वामी हुए बिना निखिल जगत का उपभोग करते हैं। इस सम्बन्ध में गांधीजी संन्यासी के उस उच्च ग्रादर्श का पालन कर रहे हैं जिनका न काई निश्चित निवास होता है ग्रौर न रहन-सहन का कोई स्थायी ढंग।

परन्तु जब कभी तपश्चर्या के इस मार्ग पर पूर्णतया श्रमल करने का उपदेश, केवल संन्यासियों को ही नहीं, मनुष्य-मात्र को किया जाता है, तब कुछ श्रातिशयोक्ति से काम लिया जाता है। उदाहरणार्थ, जननेन्द्रिय का संयम सबके लिए श्रावश्यक है, परन्तु श्राजन्म ब्रह्मचारी कुछ ही रह सकते हैं। स्त्री-पुष्ष के संयोग का प्रयोजन केवल शारीरिक श्रयवा ऐन्द्रियक सुख ही नहीं है, प्रत्युत प्रेम प्रकट करने श्रीर जीवन-शृङ्खला को जारी रखने का भी एक साधन है। यदि इससे दूसरों को हानि पहुँचे श्रयवा किसी की श्राध्यात्मिक उन्नति में बाधा हो तो यह काम बुरा हाजाता है, वरना स्वयं काम में इन दोनों बुराइयों में से कोई भी वर्तमान नहीं है। जिस काम द्वारा हम जीते हैं, प्रेम प्रकट किया जाता है श्रीर जीवन-श्रङ्खला बढ़ती है, वह लज्जा श्रयवा पाप का काम नहीं हो सकता। परन्तु जब श्रध्यात्म के उपदेशक ब्रह्मचयं पर जोर देते हैं, तब उनका श्रभिप्राय यह होता है कि मन की एकता को ऐन्द्रियक ब्रासनाशों द्वारा नष्ट होने से बचाया जाय।

गांधीजी ने अपना जीवन यथा-सम्भव सीमातक संयत बनाने में कुछ मी उठा नहीं रक्खा और जो उनकी जानते हैं वे उनके इस दावे को मान जायंगे कि वह "सग सम्बन्धियों और अजनिबयों," स्वदेशियों और विदेशियों, गोरों और कालों, हिन्दुओं और अन्य धर्मावलम्बी मुस्लिम, पारसी, ईसाई, यहूदी आदि भारतीयों में कोई भेद नहीं करते।" वह कहते हैं, "मैं यह दावा नहीं करता कि यह मेरा विशेष गुण है, क्योंकि यह तो मेरे जिस पार का परिणाम होने की अपेक्षा मेरे स्वभाव का ही अंग रहा के अहिंसा, बहाचर्य आदि अन्य परम धर्मों के विषय में में खूब जान्सित है कि मुक्ते उनकी आदित के लिए निरन्तर प्रयत्न करते रहना पड़ा है।""

केवल शुद्ध हृदयवाला ही ईव्वर सं और मनुष्य से प्रेम कर सकता है। सहन-शीलता-युक्त प्रेम ग्राध्यात्मिकता का एक चमत्कार है। इसमें यद्यपि १. 'महात्मा गांधी--हिज ग्रोन स्टोरी'; पृथ्ठ २०६.

दूसरों के अन्याय हमें अपने कन्धों पर फेलने पड़ते हैं, तथापि उससे एक ऐसे आनन्द का अनुभव होता है जो शुद्ध स्वार्थमय सुख की अपेक्षा भी अधिक वास्तविक तथा गहरा होता है। ऐसे अवसरों पर ही ज्ञात होता है कि संसार में इस ज्ञान से बढ़कर मधुर अन्य कुछ नहीं कि हम किसी दूसरे को क्षणभर सुख दे सकें, इस भावना से बढ़कर मूल्यवान अन्य कुछ नहीं कि हमने किसी दूसरे के दु:ख में हाथ बँटाया। अहंकार-रहित, गर्व-शून्य, भलाई करने के गर्व से भी शून्य, पूर्ण दयालुता ही धर्म का सर्वोच्च रूप है।

मानवता को भावना

यह स्पष्ट होगया कि ग्राध्यात्मिकता की कसौटी प्राकृतिक संसार से पृथक् हो जाना नहीं, प्रत्युत यहीं रहकर सबसे प्रेम रखते हुए कर्म करना है। "यस्मिन् सर्वाणि भूतानि म्रात्मैवाभूव् विजानतः।" म्रपने पड़ोसी से म्रपने समान ही ( ग्रात्मैव ) प्रेम करो । यह शर्त निरपवाद है। जीव-मात्र को स्वतन्त्रता और स्थिति की समानता प्राप्त होनी चाहिए। इस शर्त की पूर्ति के लिए विश्व-भर में स्वतन्त्र मनुष्य-जाति की स्थापना तो परम स्नावश्यक है ही, जो इसे स्वीकार करेंगे उनके लिए जाति ग्रौर धर्म, धन ग्रौर शक्ति ग्रीर वर्ग ग्रीर राष्ट्र के कृत्रिम बन्धनों को छिन्न-भिन्न कर देना भी ग्रावश्यक होगा । यदि एक गिरोह या राष्ट्र दूसरे को बरबाद करके ब्राप सुरक्षित होने का, जर्मन चेकों को बरबाद करके, जमींदार काश्तकारों को बरबाद करके ग्रौर पूंजीपित मजदूरों को बरबाद करके ग्राप मुखी होने का यत्न करें तो वह उपाय प्रजातन्त्र विरोधो होगा। इस प्रकार के ग्रन्याय की हिमायत केवल शस्त्र-बल से ही की जा सकती है। अधिकारारूढ़ वर्ग को सदा अधिकार छिन जाने का भय रहता है और पीड़ित वर्ग स्वभावत: हृदय में क्रोध का संग्रह करता रहता है। इस अप्राकृतिक अवस्था का अंत न्याय द्वारा ही हो सकता है — त्याय भी ऐसा जो मनुष्य-मात्र के समानाधिकार को स्वीकार करता हो । गत कुछ शताब्दियों में मानव-जाति का प्रयत्न मानवीय बन्धुता की स्थापना करने की दिशा में हो रहा है। संसार के विविध भागों में ग्रागे बढ़ने के जो प्रयत्न होते देखे गये हैं वे न्याय, समानता तथा शोषण से छुटकारा पाने के म्रादर्श, जिनका कि मनुष्यों को अधिकाधिक बोध होता जा रहा है म्रीर उनका तकाजा या मतालबा, सब उन विघ्न-वाधाओं के विरुद्ध सर्व-साधारण मनुष्य के विद्रोह के चिन्ह हैं, जो उसे रोक रखने ग्रौर पीछे खींचने के लिए ग्रर्से से जमा हो रही थीं। स्वतन्त्रता के लिए ग्रधिकाधिक जागरूक होते जाना मानवीय इतिहास का सार है।

हम बहुचा प्रपवाद-स्वरूप घटनाओं को, उनके विगड़े हए रूप में देखकर आवश्यकता से अधिक महत्त्व दे देते हैं। हम भली-भाँति यह नहीं समभते कि कभी-कभी व्यतिक्रम होजाने की घटनायें अन्धेरी गलियाँ और घोर ग्रापत्तियाँ सदियों से चली ग्रारही साधारण प्रवृत्ति का एक ग्रंग-मात्र है ग्रौर इनको उक्त प्रवृत्ति के पृष्ठ-भाग पर रखकर ही देखना चाहिए । यदि हम मानव-जाति के सतत प्रयत्न का कहीं एकान्त अवलोकन कर पाते तो हम ग्रत्यन्त चिकत ग्रीर प्रभावित रह जाते । गुलाम त्राजाद होरहे हैं, काफिरों को ग्रब जिन्दा जलाया नहीं जाता, जागीरदार ग्रपने परम्परागत ग्रिधिकारों को छोड़ते जारहे हैं, गुलामों को लज्जापूर्ण जीवन से मुक्ति मिल रही है. सम्पत्तिज्ञाली अपनी सम्पन्नता के लिए क्षमा-याचना कर रहे हैं, सैंनिक-साम्राज्य शान्ति की ग्रावश्यकता बतला रहे हैं, ग्रौर मानव-जाति की एकता तक के स्वप्न देखे जा रहे हैं। हाँ आज भी हम शक्तिशालियों का ऐश्वर्य-भोग, बर्तों की ईर्ष्या, मक्कारों की दगाबाजी, और दर्पपूर्ण जातीयता तथा राष्टीयता का उदय देख रहे हैं। परन्त जिस किसीको प्रजातन्त्र की महती परम्परा ग्राज सर्वत्र व्याप्त होती हुई दृष्टिगोचर न हो, वह ग्रन्धा ही होगा। उन लोगों के प्रयत्न ग्रौर परिश्रम ग्रयक हैं जो एक ऐसा नया संसार निर्माण करने में लगे हए हैं जिसमें गरीब-से-गरीब आदमी भी अपने घर में पर्याप्त भोजन प्रकाश वाय और धप का तथा जीवन में ग्राशा, प्रतिष्ठा व सुन्दरता का उपभोग कर सकेगा। गांधीजी मानव-जाति के प्रमुख सेवियों में से हैं। बिलकुल सामने ही खड़ी ग्रापत्तियों को देखते हुए वह सदूरवर्ती भविष्य की कल्पना से सन्तुष्ट नहीं हो सकते । वह तो बुराइयों के सुवार ग्रीर ग्रापितयों के निवारण के लिए दृढ़ विश्वासवाले व्यक्तियों के साथ मिलकर यथा-संभव प्रत्यक्ष तथा सीघे उपायों द्वारा काम करना पसन्द करते हैं। प्रजातन्त्र उनके लिए वाद-विवाद की वस्त्र नहीं, एक सामाजिक वास्तविकता है। दक्षिण अफीका और भारत की तमाम सार्वजनिक कार्रवाइयाँ तभी समक्तमें आ सकती हैं जब हम उनके मानव-प्रेम को जान लें।

यहूदियों के साथ नाजियों के व्यवहार से समस्त सभ्य-संसार बिलकुल हिल गया है और उदार राजनीतिज्ञों ने जाति-पक्षपात के पुन: फूट पड़ने पर गम्भीरतापूर्वक अपना खेद तथा विमित प्रकट की है। किन्तु यह एक विचित्र परन्तु आश्चर्यजनक सचाई है कि ब्रिटिश साम्राज्य और अमेरिका के संयुक्त-राज्यों-जैसे प्रजातंत्री देशों में भी अनेक जातियों को केवल जातीय कारणों से राजनैतिक तथा सामाजिक रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। गांधीजी

जब दक्षिण भ्रफीका में थे तब उन्होंने देखा कि नाम को तो भारतीय ब्रिटिश-साम्राज्य के स्वतन्त्र नागरिक थे, परन्तु उनको भारी हकावटों का सामना करना पड़ता था। धर्माधिकारी ग्रौर राज्याधिकारी दोनों ही गैर-यूरोपियन जातियों को समानाधिकार देने को राजी नहीं थे, तब गांघीजी ने इन प्रत्या-चारपूर्ण पावन्दियों का प्रतिवाद करने के लिए सामूहिक-रूप से श्रपना निष्क्रिय प्रतिरोध ग्रान्दोलन ग्रारम्भ कर दिया। उनका मूलभूत सिद्धान्त मह था कि मनुष्य-मनुष्य समान हैं ग्रीर जाति तथा रंग की बिना पर कृतिम भेदभाव करना तर्क तथा नीति के विरुद्ध है। उन्होंने भारतीय समाज को बतलाया कि उसका सचमुच कितना पतन हो चुका है और उसमें आत्म-प्रतिष्ठा तथा आत्म-सम्मान की भावना जाग्रत की। उनका प्रयत्न भारतीयों के सुख तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने ग्रफीका के मूल-निवासियों के शोषण को भौर भारतीयों के साथ, उनकी ऐतिहासिक संस्कृति के ग्राघार पर, कुछ अच्छे व्यवहार को भी उचित नहीं माना। भारतीयों के विरुद्ध अधिक ग्रापत्तिजनक भेदभाव पूर्ण कानून तो उठा दिये गये, परन्तु आज भी भार-तीयों पर ऐसी अनेक अपमानजनक पाबन्दियाँ लगी हुई हैं, जो न तो उनके सामने भुक जानेवालों के लिए प्रशंसा की वस्तु हैं और न उन्हें लागू करने वानी सरकार की शान को ही बढ़ाती हैं।

भारत में उनकी महत्वाकांक्षा यह थी कि देश के आन्तरिक भेदभावों और फूट को मिटा कर जनता को स्वाश्रय के लिए एक नियम में लाया जाय, स्त्रियों को उठाकर पुरुषों के बराबर राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक धरा-तल पर बिठाया जाय, राष्ट्र को विभक्त करनेवाले धार्मिक घृणा-द्वेषों का सन्त किया जाय और हिन्दू-वर्म को अस्पृश्यता के सामाजिक कलक्क से मुक्त किया जाय। हिन्दुत्व पर से यह घट्टा घोने में उनको जो सफलता प्राप्त हुई है, वह मानव-जाति की उन्तित को उनकी एक महत्तम देन के रूप में स्मरण की जायगी। जबतक अछूतों की पृथक् श्रेणी रहेगी, गांधीजी उसीमें रहेंगे। "यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो में अछूत के घर जन्मना चाहूँगा, ताकि में उनके दु:ख-दर्द में, उनके अपमान में भाग ले सकूँ, और अपने आपको तथा उनको उस दयनीय अवस्था से छुड़ाने का यत्न कर सकूँ।" यह कहना कि हम अदृश्य ईश्वर को प्रेम करते हैं और साथ ही उसके जीवन द्वारा अथवा उससे प्राप्त जीवन द्वारा जीनेवाले मनुष्यों से कूरता का बर्तीव करना, अपनी बात को आप ही काटना है। यद्यपि गांधीजी कट्टर हिन्दू होने का अभिमान करते हैं, तथापि जात-पाँत की कठोरताओं व कठिनताओं की, अस्पृश्यता के

ग्रभिशाप की, मन्दिरों के ग्रनाचार की ग्रौर पशुग्रों तथा प्राणि-जगत् पर होनेवाली कूरता की तीव्र ग्रालोचना करनेवाला भी उनसे बढ़कर कोई नहीं हुआ। "मैं सुघारक तो पूरा-पूरा हूँ, परन्तु मैंने जोश में ग्राकर हिन्दुत्व के एक भी मूल-तत्व का निषेध नहीं किया।"

ग्राज वह भारतीय राजाग्रों की स्वेच्छाचारिता का विरोध कर रहे हैं। और इसका कारण इन राजाओं की करोड़ों प्रजा के प्रति उनका प्रेम है: उदारतम निरीक्षक भी यह नहीं कह सकता कि रियासतों में सब-कुछ ठीक है। में यहाँ कलकत्ता के एक ब्रिटिश स्वार्थों के प्रतिनिधि-पत्र "स्टेट्समैन" से कुछ वाक्य उद्धृत कर दूं — "कई रियासतों की दशा भयंकर है, यह कह कर हम व्यक्तियों की निन्दा नहीं कर रहे, केवल मनुष्य की प्रकृति को प्रकट कर रहे हैं। अच्छे और बुरे, दोनों ही प्रकार के जागीरदार किसी कानून के पाबन्द नहीं हैं। जिन्दगी भौर मौत की ताकत उनके हाथ में है। यदि वे लालची जालिस और पापी हों तो उनके लालक पाप और जल्म के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं। यदि छटभैये ग्रत्याचारियों की रक्षक सन्धियाँ नहीं बदली जायँगी, यदि अरक्षणीय की रक्षा करने की सर्वोच्च सत्ता की जिम्मेदारी केवल एक सम्मान की वस्तु रहेगी, तो एक-न-एक दिन एक अतिरोध्य शक्तिकी टक्कर एक अचल वस्तु से होकर रहेगी ग्रीर इस समस्या के शास्त्रोक्त उत्तर के ग्रनुसार कोई वस्तु बुल में मिले बिना न रहेगी।" विकास की मन्दगति सब कांतियों का कारण होती है। गांधीजी राजाग्रों के परम-मित्र हैं। इसी कारण उनको जागने और अपना घर ठीक कर छेने के लिए कह रहे हैं। मुक्ते आशा है कि वे समय बीतने से पहले ही समभ लेंगे कि उनकी सुरक्षिता तथा स्थिरता उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन-पद्धति का शीघ सूत्रपात कर देने में ही है। सर्वोच्च-सत्ता (ब्रिटिश सरकार) तक को, अपनी सब शक्ति के रहते, बिटिश भारत के प्रान्तों में इसे जारी कर देना पड़ा है।

भारत में ब्रिटिश शासन पर गांधीजी का सबसे बड़ा आक्षेप यह है कि इससे गरीबों का उत्पीड़न होने लगा है। इतिहास के आरम्भ से ही भारत अपने बन और सम्पत्ति के लिए सर्वविदित रहा है। हमारे पास अत्यन्त उपजाऊ भूमि के विस्तृत क्षेत्र हैं, प्राकृतिक साधनों की प्रक्षस्य प्रचुरता है और यदि उचित सावधानी तथा ध्यान से काम लिया जाय तो हमारे पास एक एक स्त्री,पुरुष और बालकके भरण-पोषण के लिए पर्याप्त सामग्री है।तो भी हमारे देश में लाखों ब्रादमी निर्धनता के शिकार हो रहे हैं,उनके पास भरपेट खाने की अन्त नहीं और रहने को ठीक-टीक मकान नहीं; बचपन से बुढ़ापे तक निरन्तर

संघर्ष ही उनका जीवन है ग्रीर ग्रन्त को मृत्यु ही ग्राकर उनके दुःखी हृदय को शांत करके उनकी रक्षा करती है। इन ग्रवस्थाग्रों का कारण प्रकृति की कूरता नहीं, परन्तु वह ग्रमानुषिक पद्धति है, जो न केवल भारत के बल्कि समस्त मानव-जाति के लाभ के लिए स्वयं ग्रपने मिट जाने की पुकार कर रही है।

सन् १६३१ में गांधीजी ने लन्दन से अमरीका को जो भाषण ब्रॉडकास्ट किया था, उसमें उन्होंने "उन्नीस-सौ मील लम्बे और पन्द्रह-सौ मील चौड़े भूतल पर छाये हुए सात लाख गांवों में जगह-जगह बिखरे पड़े करोड़ों अध-भूखों" का भी जिक किया था। उन्होंने कहा था—

"यह एक दु:खभयी समस्या है कि ये सीधे-सादे ग्रामीण, बिना किसी ग्रपने कसूर के, बरस में लगभग छ: माह निकम्मे बैठे रहते हैं। बहुत समय नहीं बीता, जब हरेक ग्राम भोजन ग्रीर वस्त्र की दो प्रारम्भिक ग्रावश्यकताग्रों के मामले में ग्रात्म-निर्भर था। हमारे दुर्भाग्य से जब ईस्ट-इंडिया कम्पनी ने उस ग्रामीण दस्तकारी का नाश कर दिया—जिन साधनों से उसने ऐसा किया उसका वर्णन न ही कह तो ग्रच्छा—तब करोड़ों कतैयों ने—जो ग्रपनी ग्रगु-लियों की कुशलता से ऐसा सूक्ष्मतम सूत निकालने के कारण प्रसिद्ध हो चुके थे, जैसा कि ग्राजतक किसी वर्तमान मशीन ने नहीं काता—ग्रामों के इन दस्तकार कतैयों ने एक रोज सुबह देखा कि उनका शानदार पेशा खतम होचुका है। बस उसी दिन से भारत निरन्तर निर्धन होता जा रहा है। इसके विपरीत बाहे कोई कुछ कह ले, यह एक सचाई है।"

भारत ग्रामों में बसता है। उसकी सभ्यता कृषि-प्रधान थी, जो ग्रब ग्राधिकाधिक यान्त्रिक होती जा रही है। ग्रांधीजी किसानों के प्रतिनिधि है, जो कि संसार का भोजन उत्पन्न करते हैं ग्रीर जो समाज के ग्राधार हैं। उन्हें भारतीय सभ्यता के इस मूल ग्राधार को सुरक्षित रखने ग्रीर स्थायी बनाने की चिन्ता है। वह देखते हैं कि ब्रिटिश राज में लोग प्रपने पुराने ग्रावशों को छोड़ते जारहे हैं ग्रीर यान्त्रिक बृद्धि, ग्राविष्कार की ग्रांध्यता, साहस ग्रीर वीरसा ग्रादि ग्रने प्रशंसनीय गुणों को पाकर भी वे ग्राधिभौतिक सफसता के पुजारी, प्रत्यक्ष लामों के लोभी ग्रीर सांसारिक ग्रादशों के उपासक बनते जा रहे हैं। हमारे ग्रीशोगिक शहर जिस भूमि में बसे हुए है, उसके अनुपात से विलकुल बाहर जा चुके है, उनका निर्धंक फैलाब होता जा रहा है ग्रीर उनके निवासी नागरिक धन तथा यन्त्रों की उलक्षन में फैसकर हिसक, चंचल, ग्राविचारी, ग्रनियन्त्रित ग्रीर नीति-ग्रनीति के विवेक से शून्य बन गये हैं।

कारखाने में काम करनेवाले लोगों का नमूना गांबीजी की दृष्टि में वे स्त्रियाँ हैं, जो थोड़ी-सी मजदूरी के लिए अपना जीवन निष्फल बिताने को मजबूर की जाती हैं; वे बच्चे हैं, जिनको ग्रफीम देकर चुप करा दिया जाता है, ताकि वे रोकर काम में लगी अपनी माताओं को तंग न करें; वे बालक हैं, जिनका बचपन छीनकर उनको छोटी आयु में ही कारखानों में काम पर भेज दिया जाता है; और वे लाखों बेकार हैं, जिनकी बढ़ती हक गई है और जो बीमार हो चुके हैं। उनका विचार है कि हम जाल में फँसकर गुलाम बनायें जा रहे हैं ग्रीर हमारी भ्रात्मायें ग्रत्यन्त तुच्छ मूल्य पर खरीदी जा रही हैं। जो सभ्यता ग्रौर भावना, उपनिषदों के ऋषियों, बौद्ध भिक्षुग्रों, हिन्दू संन्यासियों ग्रौर मुस्लिम फकीरों का ब्राश्रय पाकर उच्च ब्राकाश में उड़ी थी, वह मोटरकारों, रेडियो श्रीर धन-दौलत के दूसरे दिखावों से सन्तुष्ट नहीं हो सकती। हमारी दृष्टि र्घुंबली हो गई है और हम रास्ता भूल गये हैं। हम गलत दिशा में मुड़ गये हैं जिससे हमारी काश्तकार जनता निरिधकृत, निर्धन और दुखी हो गई है; हमारे मजदूर चरित्र-भ्रष्ट, भ्रशिष्ट ग्रौर ग्रंघे बन गये हैं, जिसके कारण हमारे लाखों बालक, भावहीन चेहरा, मुखा आँखें तथा भूकी हुई गर्दन लेकर संसार में भ्राये हैं। हमारी वर्तमान निष्फलता, निराशा श्रौर परेशानी के नीचे जनता का बड़ा भाग ब्राज भी वास्तविक स्वतन्त्रता व सच्चे ब्रात्म-सम्मान के पुराने स्वप्न की पूर्ति का तथा ऐसे जीवन का भ्खा हो रहा है जिममें न कोई भ्रमीर होगा न गरीब, जिसमें सुख व फुरसत की अतिशयता की समाप्ति करदी जायगी और जिसमें उद्योग तथा व्यापार सीवे-सादे रूप में रहेंगे।

गांधीजी का लक्ष्य ऐसा किसान-समाज नहीं है, जो मशीन के लामों का सर्वथा परित्याग कर देगा। वह बड़े पैमाने पर उत्पादन के भी विरोधी नहीं हैं। उनसे जब यह प्रश्न किया गया कि क्या घरेलू उद्योग-धन्धों और बड़े कल-कारखानों में समन्वय हो सकता है, तब उन्होंने कहा, "हाँ, यदि उनका संगठन ग्रामों की सहायता के लिए किया जाय। बुनियादी व्यवसाय, ऐसे व्यवसाय जिनकी राष्ट्र को ग्रावश्यकता है, एक जगह केन्द्रित किये जा सकते हैं। मेरी योजना के ग्रनुसार तो जो वस्तु ग्रामों में भली-भाँति उत्पन्न हो सकती है, वह शहरों में पैदा नहीं करने दी जायगी। शहरों को तो गाँव की पैदावार की बिकी का केन्द्र रहना चाहिए।" खादी पर बार-बार जोर देने में और शिक्षण की ग्रपनी योजना का ग्राधार दस्तकारी को बनाने में भी उनका प्रयोजन ग्रामों का पुनरुद्धार ही है। वह बार-बार चेतावनी देते हैं कि

भारत उसके कुछ शहरों में नहीं, उसके अनिगनत गांवों में ही मिलेगा। भारत की भारी जनता को पुनः लौटकर भूमि का ही सहारा लेना चाहिए, पर ही रहना और भूमि की पैदावार से अपना निर्वाह चाहिए, ताकि उसके परिवार स्वावलम्बी बन जायें। जिन ग्रीजारों से वे काम करते हैं, जिस खेत को वे जोतते हैं ग्रीर जिस घर में वे रहते हैं उन सबके वे स्वयं मालिक हों। देश के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन पर घर-बार से बिछड़े एक जगह पड़े रहने वाले कारखानों के मजदूर-वर्ग का नहीं, ग्रधकचरे तथा लालची महाजन या व्यापारी समाज का नहीं, बल्कि जिम्मेदार ग्रामीण जनता का और छोटी-छोटी देहाती मण्डियों के स्थायी व समभदार लोगों का प्रभूत्व होना चाहिए जिससे उनके द्वारा उसमें नीति-बल का सदाचार का ग्रीर उच्च ध्येयों का प्रवेश हो। इस सबका अर्थ पुरातन युग में लौट जाना नहीं, इसका अभिप्राय केवल यह है कि भारत जीवन की ऐसी प्रणाली को ग्रहण कर ले जो उसके लिए स्वाभाविक है और जो किसी समय उसको एक उद्देश्य, विश्वास तथा अर्थ प्रदान करती थी। हमारी जाति को सभ्य रखने का एकमात्र यही उपाय है। जब भारत के जीवन की विशेषतायें उसके काश्तकार और गाँव, ग्राम-पंचायतें, ग्ररण्यों के ऋषि-ग्राश्रम ग्रौर ग्रध्यात्म-चिन्तन के एकान्त-निवास थे, तब उसने संसार को अनेक महान् पाठ पढ़ाये थे, परन्तु किसी इन्सान का बुरा नहीं किया था, किसी देश को हानि नहीं पहुँचाई थी और न किसी पर शासन करने की कोशिश की थी। आज तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य ही भ्रष्ट हो गया है। निराशा के इस गर्त से भारत का छुटकारा किस प्रकार हो ? जनता सदियों की पराधीनता के पश्चात् अपने आपको उससे मुक्त करने का संकल्प या इच्छा ही खो बैठी जान पड़ती है। उन्हें अपनी विरोधी शक्तियाँ अत्यन्त प्रबल दीखती हैं। उनमें पुनः आत्मविश्वास, भात्मसम्मान ग्रौर स्वाभिमान उत्पन्न करना ग्रौर फिर उठाकर खड़ा करना सुगम कार्यं नहीं है। तो भी गांधीजी ने एक सुप्त पीढ़ी को अपने अन्त:-करण में मुलगती हुई ग्रग्नि और स्वतन्त्रता की अपनी कामना से पुनः जाग्रत तथा चेतन करने का यत्न किया है। स्वतन्त्र ग्रवस्था में स्त्री ग्रौर पुरुष श्रपनी उत्कृष्टता को प्रकट करते हैं; परतन्त्रता में वे निकृष्ट हो जाते हैं। स्वतन्त्रता का उद्देश्य ही साधारण मनुष्य को उन ब्रान्तरिक तथा बाह्य बन्धनों से मुक्त करना है, जो उसकी वास्तविक प्रकृति को संकुचित किये रहते हैं । गांबीजी मानवीय स्वतन्त्रता के महान् रक्षक हैं, इसीलिए वह

सपने देश को विदेशी बन्धन से मुक्त करने का यत्न कर रहे हैं। देशभिक्त, जब इतनी शृद्ध हो तब वह, न अपराध रहती है न अशिष्ठता। वर्तमान अस्वाभाविक अवस्थाओं के विपरीत लड़ना प्रत्येक भारतीय का पवित्र कर्तब्य है। गांधीजी आध्यात्मिक शस्त्रों का प्रयोग करते हैं, वह तलवार खींचने से इन्कार करते हैं और ऐसा करते हुए वह लागों को स्वतन्त्रता के लिए तैयार कर रहे हैं, उन्हें उसे पाने और कायम रख सकने के योग्य बना रहे हैं। सर जार्ज लॉयड ( अब लार्ड लॉयड ) ने, जो तब बम्बई प्रान्त के गवर्तर थें, गांधीजी के आन्दोलन के विषय में कहा था— "गांधीजी का प्रयोग संसार के इतिहास में सबसे विशाल था और इसकी सफलता में केवल इंच-भर का अन्तर रह गया था।"

बिटिश सरकार को हिला देने के अपने प्रयत्न में चाहे वह सफल न हो पाये हों, फिर भी उन्होंने देश में ऐसी शक्तियाँ उन्मुक्त कर दी है जो अपना काम सदा करती रहेंगी। उन्होंने लोगों को जड़ता से जगा दिया है, उन्हों नया आत्म-विश्वास और उत्तरदायित्व देकर स्वतन्त्र होने के अपने संकल्प में एक कर दिया है। जहाँतक आज देश में एक नई भावना की जाग्रति का, एक नये प्रकार के राष्ट्रीय सम्मिलित जीवन की तैयारी का और दिलत जातियों के साथ व्यवहार में एक नई सामाजिक भावना का सम्बन्ध है, वहाँतक इस सबका अधिकतर श्रेय गांधीजी के आन्दोलन की आध्यात्मिक प्रेरक शक्ति और गति को है।

गांधीजी के दृष्टिकोण में साम्प्रदायिकता ग्रथवा प्रांतीयता तिक भी नहीं हैं। उनका विश्वास है कि भारत की प्राचीन संस्कृति से संसार की संस्कृति के विकास में सहायता मिल सकती है। नीचे पड़ा खटपटाता हुग्रा भारत मानव-जाति को ग्राशा का सन्देश नहीं दे सकता; जाग्रत श्रीर स्वतन्त्र भारत ही पीड़ित संसार की सहायना कर सकता है। गांधीजी कहते हैं कि यदि ब्रिटिश लोग न्याय, शान्ति ग्रीर व्यवस्था के ग्रपने ग्रादर्श के प्रति सच्चे हों तो उनके लिए ग्राकामक शक्तियों को दबा देना ग्रीर वर्तमान परिस्थिति को हो कायम रखना पर्याप्त नहीं है। यदि स्वतन्त्रता ग्रीर न्याय के प्रति हमारा प्रेम सच्चा है तो उसमें हमारे घोषित ग्रादर्शों के विपरीत जो परिस्थिति हो उसे मुधारने से इन्कार करने की इस निष्क्रिय हिंसा को कोई स्थान न होना चाहिए। यदि साम्राज्यों का निर्माण मनुष्य की तृष्णा, कूरता ग्रीर घृणा ने किया है तो, संसार को न्याय तथा स्वतन्त्रता की शक्तियों का साथ देने के लिए कहने से पहले, हमें उनको बदलना होगा। हिंसा या तो

सिकय होगी या निष्किय । आकामक शक्तियां इस समय सिकय हिसा कर रही हैं; वे साम्राज्यवादी शिक्तयां भी हिसा की उतनी ही अपराधिनी और स्वातन्त्र्य तथा प्रजातन्त्र की विरोधिनी हैं, जो भूतकाल की हिसा हारा प्राप्त अन्यायपूर्ण लाभों का उपभोग करने में आज भी संलग्न हैं। जबतक हम इस मामले में ईमानदारी से काम न लेंगे तबतक हम अब से अच्छी संसार-व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकेंगे और संसार में यृद्ध तथा युद्धों का भय जारी रह कर, यहां अनिश्चितता की अवस्था बनी रहेगी। भारत को स्वतंत्र कर देना ब्रिटिश ईमानदारी की अग्नि-परीक्षा है। गांधीजी अब भी प्रति सोमवार को चौबीस घण्टे का उपवास करते हैं, ताकि सब सम्बद्ध लोगों को मालूम रहे कि स्वराज अभी नहीं मिला। और फिर भी यह गांधीजी का ही प्रभाव है, जो एक ओर जनता की उचित आकांक्षाओं और दूसरी ओर ब्रिटिश शासकों के हठ के विरोध में छिश्च-विच्छित्र तथा अधीर भारत को नियन्त्रण में रख रहा है। भारत में सबसे बड़ी शान्ति-रक्षिणी शक्ति वही हैं।

दक्षिण अफीका के सत्याग्रह की समाप्ति के पश्चात्, जब वह इंग्लैण्ड पहुँचे तब उन्होंने देखा कि जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की जा चुकी थी। उन्होंने लड़ाई के मैदान में 'एम्बुलेन्स' (घायलों की सहायता) काम करने के लिए, जबतक युद्ध चले तबतक, अपनी सेवायें बिना शर्त प्रदान कीं। उनकी सेवा स्वीकार कर ली गई ग्रौर उन्हें एक भारतीय ट्कड़ी के साथ एक जिम्मेदारी के पद पर नियुक्त किया गया। परन्तु अपना काम करते हुए ठण्ड लग जाने के कारण, उनको प्लुरसी का रोग हो गया ग्रीर उनका जीवन जोखिम में होने का सन्देह किया जाने लगा। अच्छा होने पर उनको डाक्टरों ने भारत की गरम श्राब-हवा में लौट जाने की सलाह दी। उन्होंने युद्ध के लिए रंगरूटो की भरती में ग्रमली मदद पहुँचाई— उनका यह काम उनके अनेक मित्रों तक के लिए पहेली बन गया था। युद्ध के पश्चात्, भारतीयों का सर्वसम्मत विरोध होते हुए भी, रौलट-एक्ट पास हो गया। पंजाब में फ़ौजी शासन के मातहत ऐसी कार्रवाइयां की गई जिनको देख-सुनकर देश स्तब्ध हो गया। पंजाब के दंगों पर कांग्रेस की जांच-कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की, उसके लेखकों में गांधीजी भी एक थे। यह सब होते हुए भी, दिसम्बर १९१६ में, उन्होंने ग्रमृतसर की कांग्रेस को सलाह दी कि शासन-सुधारों को स्वीकार करके उनपर वैध उपायों द्वारा अमल हरना चाहिए। सन् १६२० में जब हण्टर-कमीशन की रिपोर्ट में सरकारी कार्रवाई की आलोचना भिभकते-भिभकते की गई श्रौर जब ब्रिटिश पार्लमेण्ट की लार्ड-सभा ने जनरल डायर की निन्दा करने से इन्कार कर दिया, तब उन्होंने ब्रिटिश सरकार से सहयोग न करने का श्रपने जीवन का महान् निश्चय प्रकट किया। श्रौर सितम्बर सन् १६२० में कांग्रेस के कलकत्ता को विशेषाधिवेशन ने उनका श्रीहसात्मक श्रसहयोग का प्रस्ताव पास कर दिया।

यहां उनके ग्रपने ही शब्दों को उद्घृत करना उचित होगा। १ ग्रगस्त १६२० को उन्होंने वाइसराय को एक पत्र में लिखा था:—

"अफ़सरों के अपराधों के प्रति आपकी अवहेलना, आपका सर माइकेल ओडनायर को निरपराध कहकर छोड़ देना, मि० माण्टेगु का खरीता और सबसे बढ़कर बिटिश लार्ड-सभा की पंजाब की घटनाओं से निलंज्जतापृणं अनिभन्नता तथा भारतीय भावनाओं की हृदयहीन उपेक्षा, इन घटनाओं ने साम्राज्य के भविष्य के विषय में मेरे हृदय को गम्भीर संशयों से भर दिया है तथा मुभे वर्तमान शासन का कट्टर विरोधी और जैसा में अबतक पूर्ण हृदय से सरकार को सच्चा सहयोग देता आया हूं उसे निभाने में असमर्थं वना दिया है।

"मेरी विनम्न सम्मित में, जो सरकार ग्रंपनी प्रजा के सुख की तरफ से ऐसी सख्त लापरबाह हो जैसी कि भारत-सरकार साबित हुई है, उसे पश्चात्ताप करने के लिए दरख्वास्तों, डेपूटेशनों ग्रीर इसी किस्म के ग्रान्दोलन करने के दूसरे मामूली तरीकों से प्रेरित नहीं किया जा सकता। यूरोपियन देशों में, खिलाफत ग्रीर पंजाब सरीखे भारी ग्रन्यायों की निन्दा तथा प्रतिवाद के परिणाम में जनता रक्तमय कान्ति कर उठती। उसने सब उपायों से राष्ट्रीय मान-मद्रंन का विरोध किया होता। ग्राधा भारत हिंसामय विरोध करने में ग्रसमर्थ है ग्रीर शेष ग्राधा वैसा करना नहीं चाहता। इसलिए मेंने ग्रंसहयोग का उपाय सुकाने का साहस किया है। इसके द्वारा, जो चाहें वे, ग्रंपने ग्रापको सरकार से ग्रंपहरदा कर सकते हैं। यदि इस उपाय पर बिना हिंसा के ग्रीर व्यवस्थित रूप में ग्रमल किया गया, तो यह सरकार को अपना कदम वापस लेने को ग्रीर किया हुआ ग्रन्याय मिटाने को जरूर मजबूर कर देगा। परन्तु ग्रसहयोग की नीति पर चलते हुए, ग्रीर जहाँतक में जनता को ग्रंपने साथ ले जा सकता हूँ वहाँतक जाते हुए भी, मैं यह ग्राशा नहीं छोड़ंगा कि ग्राप ग्रंब भी न्याय के मार्ग पर चल पड़ेंगे।"

यद्यपि उनकी राय है कि वर्तमान बिटिश शासन ने भारत को "धन, पौरुष तथा धर्म में और उसके पुत्रों को आत्मरक्षा के सामर्थ्य में पहले से निर्बल" बना दिया है, तो भी उनको आशा है कि यह सब परिवर्तित हो सकता है। बिटिश शासन के विरुद्ध आन्दोलन करते हुए भी वह बिटिश सम्बन्ध के विरोधी नहीं है। असहयोग-आन्दोलन की पराकाष्ठा के दिनों में भी उन्होंने ब्रिटेन से सर्वधा सम्बन्ध-विच्छेद कर देने के आन्दोलन का दृढ़ता से विरोध किया था।

बिटिशों के साथ मित्रों ग्रीर साथियों की तरह काम करने के लिए तैयार होते हुए भी उनकी दृढ़ राय थी कि जबतक संरक्षकता ग्रीर प्रभुता का बिटिशों का ग्रस्वाभाविक रुख कायम रहेगा, तबतक भारत की ग्रवस्था में कोई सुधार सम्भव नहीं होगा। याद रखना चाहिए कि तीव्रतम उत्तेजना के समय भी उन्होंने बिटिशों का बुरा कभी नहीं चाहा। "मैं मारत की सेवा करने के लिए इंग्लैण्ड या जमेंनी को हानि नहीं पहुँचाऊँगा।"

जब कभी, अमृतसर के हत्याकाण्ड अथवा साइमन-कमीशन की नियुक्ति सरीखे मूर्खता या नासमभी के किसी काम के कारण, भारत अपना घीरज श्रीर श्रात्म-संयम गँवाकर कोध से उबल उठा, तब गांधीजी सदा श्रसंतोष श्रीर क्षोभ को प्रेम ग्रीर सुलह के शान्त प्रवाह में परिवर्तित करते देखे गये हैं। गोलमेज-परिषद् में उन्होंने ब्रिटिशों के प्रति अपने अमिट प्रेम, शक्ति के बजाय युक्तिपर ग्राश्रित 'कामनवेल्थ' में विश्वास ग्रीर मनुष्य-मात्र की भलाई करने की ग्रिभलाषा का परिचय दिया था। गोलमेज-परिषदों के फलस्वरूप प्रान्तों को स्व-शासन की एक अपूर्ण भात्रा दी गई थी, और जब जनता के बहुमत ने शासन-विधान को स्वीकार करने का ग्रीर उसपर ग्रमल करने का विरोध किया, तब भी गांघीजी ही थे कि जिन्होंने ग्रन्य किसीसे भी बढकर कांग्रेस को शासन-सुधारों का यथाशक्य लाभ उठाने की प्रेरणा दी। उनका एकमात्र श्राग्रह ब्रिटेन के साथ शान्ति का सम्बन्ध रखने पर है, परन्तु इस शान्ति का आघार होना चाहिए स्वतन्त्रता और मित्रता। आज भारत का प्रतिनिधित्व एक ऐसा नेता कर रहा है, जिसमें जाति-द्वेष अथवा वैयक्तिक ईर्ष्या का लेश भी नहीं है; जिसका बल-प्रयोग में विश्वास नहीं है और जो अपने देशवासियों को भी बल-प्रयोग का स्राश्रय लेने से रोकता है। वह भारत को 'ब्रिटिश कामनवेल्य' से पृथक् नहीं करना चाहता, बशर्ते कि यह स्वतंत्र राष्ट्रों का सहयोग और संबंध हो। सम्राट् ने २० मई को कनेडियन पार्लमेण्ट के अपने भाषण में कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य की एकता "ग्राज ऐसे राष्ट्रों के स्वतन्त्र सहयोग द्वारा प्रकट हो रही है जो शासन के समान सिद्धान्तों का उपभोग कर रहे हैं और जिनको शान्ति तथा स्वतन्त्रता के आदशों से समान प्रेम है और जो समान राज-भिन्त द्वारा परस्पर सम्बद्ध है।" गांधीजी इन "शासन के सर्वनिष्ठ सिद्धान्तों" को भारत पर भी लागू कराना चाहते हैं। उनका दावा है कि भारतीयों को धपने घर का मालिक ग्राप होना चाहिए। यह बात न तर्क-विषद्ध है, न नीति-विषद्ध। वह दोनों कैम्पों में, सदाभिलाषी पृष्ठों के-से सहयोग द्वारा, सुन्दरतर सम्बन्ध स्थापित करके तीव्र ग्राभि-लाषी हैं।

यह खंद की बात है कि उनकी अपील का असर हवा की सांय-सांय से ज्यादा नहीं हो रहा। बरसों के अथक अम और वीरता-पूर्ण संघर्ष के पद्मान् भी उनका महान् उद्देश अपूर्ण ही पड़ा है, परन्तु उनका विश्वास और विचार अब भी जीवित है। स्वयं में तो यही आशा करूँगा कि ब्रिटिश लोकमत अपनी बात मनवायेगा और ब्रिटिश सरकार को मजबूर करेगा कि वह, बिना किसी सौदे या टालमटोल के, बिना हिचक या देरी किये, विश्वास भरे स्पष्ट उत्तम संकेत के साथ, कुछ जोखिम उठाकर भी एक अबाध स्व-शासित भारत की स्थापना करे; क्योंकि मेरा खयाल है कि यदि वह काम गांधीजी की न्याय तथा ईमानदारी की अपील के जवाब में न किया गया तो हम दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्ध और भी कटु हो जायंगे, खाई चौड़ी हो जायगी और यह पारस्परिक कटुता बढ़कर दोनों के लिए ही खतरा व क्कावट पैदा कर देगी।

गांधीजी की ग्रालोचना ग्रौर ग्रारोप का लक्ष्य चाहे दक्षिण ग्रफीका की सरकार हो चाहे ब्रिटिश सरकार; चाहे भारतीय मिल-मालिक हों चाहे हिन्दू पुरोहित, ग्रौर चाहे भारतीय राजा हों, इन सब विभिन्न कार्रवाइयों में उनकी ग्राघार-भूत भावना एक ही रहती है। "इन लाखों-करोड़ों गूँगों के हृदयों में जो ईश्वर विराजमान है, मैं उसके सिवा ग्रन्थ किसी ईश्वर को नहीं मानता। वे उसकी सत्ता को नहीं जानते; में जानता हूँ। ग्रौर में इन लाखों-करोड़ों की सेवा द्वारा उस ईश्वर की पूजा करता हूँ जो सत्य है श्रथवा उस सत्य की जो ईश्वर है।"

### सत्याप्रह

"श्राहिसा परमो धर्मः" यह महाभारत का वावय सर्व-विदित है। जिन्दगी में इसका श्रमली इस्तेमाल ही सत्याग्रह या आत्मशक्ति है। इसका श्राधार यह कल्पना है कि "संसार सत्य की सुदृढ़ नींव पर ठहरा हुआ है।" असत्य का अर्थ असत् प्रयात् श्रभाव (न रहना) भी है और सत्य का अर्थ है सत्, भाव, जो है। जब असत्य का भाव यानी हस्ती ही नहीं तब उसकी विजय १. 'हरिजन'; ११ मार्च १९३६.

का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। ग्रीर सत्य का तो ग्रर्थ ही है वह 'जो है' (जिसकी हस्ती है) इसलिए उसका नाश नहीं हो सकता" - "नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।" ईश्वर एकत्र सचाई है। स्वातन्त्र्य ग्रीर प्रेम की इच्छा सचाई अर्थात् वास्तविकता के ग्रनुकुल है। जब मनुष्य ग्रपने स्वार्थ के लिए इस इच्छा का निषेध कर देता है तब वह ग्रपने 'स्व' का ही निषेघ करता है। इस निष्फल कार्य द्वारा वह स्वयं वास्तविकता के विरोध में अपने को खड़ा करता है, उससे पथक होकर धपने श्रापको श्रकेला कर लेता है। इस निषेध का अभिप्राय है मनुष्य का अपने से ही विरुद्ध हो जाना, अपने विषय में ही सत्य से इन्कार कर देना। परन्तु यह काम निर्णयात्मक या अन्तिम नहीं हो सकता। इससे बास्तविक इच्छा-शक्ति का विनाश नहीं हो सकता। वास्तविकता ग्रपना खंडन ग्राप नहीं कर सकती। "नरक का द्वार सदा खुला नहीं रहेगा।" ईश्वर की पराजय नहीं हो सकती। विनम्र लोग इस भूमि के स्वामी बनेंगे, वे बलवान नहीं जो अपने बचाव करने के प्रयत्न में अपना ही विनाश करने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों का विश्वास धन-दौलत और घातक शस्त्रास्त्रों जैसी अनात्मिक अथवा अवास्तविक वस्तुओं में है। अन्ततोगत्वा, मानवजाति पर वे शासन नहीं करते जिनका विश्वास निषेध, षृणा और हिंसा में होता है, प्रत्युत वे करते हैं जिनका विश्वास समऋदारी, प्रेम और ग्रान्तरिक तथा बाह्य शान्ति में होता है।

सत्याग्रह की जड़ वास्तविकता की शक्ति में, ग्रात्मा के म्रांतरिक बल में, जमी हुई है। सत्याग्रह में हिंसा से केवल बचते रहने का निष्क्रिय धर्म ही नहीं; बल्कि मलाई करने का सिक्ष्य धर्म भी है। "यदि में ग्रपने विरोधी को मारूँ तो वह तो हिंसा है ही; परन्तु सच्चा ग्राहिंसक बनने के लिए मुभे उससे प्रेम करना चाहिए ग्रौर वह मुक्ते मारे तो भी उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए।" प्रेम एकता है। इसकी बुराई से टक्कर होती रहती है, जिसके विभिन्न रूप पृथकता, लिप्सा, घृणा, मार-पीट ग्रौर हत्या हैं। प्रेम बुराई से, अन्याय से, ग्रात्याचार से ग्रयवा शोषण से मेल नहीं कर सकता। यह बुराई के प्रश्न को टालता नहीं; बल्कि निडरता से बुराई करनेवाले का सामना करता ग्रौर उसकी बुराई को प्रेम तथा सहनशीलता की प्रबल शक्ति से रोकता है, क्योंकि शक्ति हारा लड़ना मानबीय प्रकृति के विरुद्ध है। हमारे भगड़े तो समक्षदारी, नेकनीयती, प्रेम ग्रौर सेवा के मानवोचित उपायों हारा हल होने चाहिये। इस गोलमाल दुनिया में बचाव की एकमात्र वस्तु

१. 'महात्मा गांधी--हिज स्रोन स्टोरी'; पूष्ठ २२४

है मनुष्य बनने का महान् प्रयास । नित्य के विनाश या मृत्यु में से जीवन सदैव प्रस्फुटित होता ही रहता है। इस समस्त भय तथा शोक के होते हुए भी, मानवता का व्यवहार, किसान और जुलाहा, कलाकार और दार्शनिक, कुंज में दैठा फकीर और रसायनशाला में बैठा वैज्ञानिक, युवक और वृद्ध सब करते हैं, जबकि वे प्रेम करते और कष्ट उठाते हैं। जीवन विशाल है—'प्राक्षो विराद'।

शक्ति-प्रयोग के समर्थक डारविन साहब की जीवन-संघर्ष सम्बन्धी कल्पना का हवाला एक भद्दे तरीके पर देते हैं। वे पश्-जगत् के मौलिक-भेद की उपेक्षा करके पश-जीवन के सामान्य सिद्धान्तों को मानव-जीवन के ग्रन्तिम सिद्धान्तों की महत्ता तक पहुँचाते हैं। यदि हिंसा द्वारा निरोध का व्यवहार उस जगत में भी ठीक माना जाने लगेगा जिससे इसका सम्बन्ध नहीं तो मानव-जीवन के भी नीचे उतर कर पश्-जगत् की सतह पर पहुँचने की आशंका हो जायगी। महाभारत में परस्पर लड़ते हए मन्ष्य की तुलना कुत्तों से की गई है। "पहले वे पूछ हिलाते हैं, फिर भौकते हैं, जवाब में विरोधी कुत्ते भौंकते हैं, फिर एक-दूसरे के चारों तरफ घमते हैं, फिर दाँत दिखाते हैं, फिर गुरित हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है । मनुष्यों की भी यही अवस्था है, भेद कुछ नहीं।" गांधीजी कहते हैं कि लड़ना-अगड़ना कुत्तों और बन्दरों के लिए छोड़ कर परस्पर मनुष्यों की भाँति बर्ताव करो श्रीर चुपचाप कब्ट सहकर सत्य व व्याय की प्रतिष्ठा करो। प्रेम श्रीर सहन-शीलता शत्रु को जीत हैते हैं,- परन्तु उसका विनाश करके नहीं, उसको बदल कर-क्योंकि मास्तिर उसके हृदय में भी तो हम सरीखे ही राग-देष मादि के भाव है। गांधीजी के पश्चात्ताप तथा मात्म-ताड़न के कार्य नैतिक साहस, प्रायश्चित और त्याग से परिपूर्ण हैं।

प्रेम-प्रणाली का प्रयोग ग्रवतक कहीं-कहीं कुछ व्यक्तियों ने निजी जीवन में ही करके देखा था। परन्तु गांघीजी की परम सफ लता यह है कि उन्होंने इसे सामाजिक तथा राजनैतिक मुक्ति की योजना बनाकर दिखा दिया है। उनके नेतृत्व में दक्षिण ग्रफीका ग्रौर भारत में संगठित समुदायों ने इसे ग्रपनी शिकायतें दूर करने के लिए बड़े पैमान पर प्रयोग में लाकर देखा है। राजनैतिक उद्देशों की सिद्धि के लिए शारीरिक हिंसा का सर्वथा परित्याग करके, राजनैतिक क्रांति के इतिहास में उन्होंने इस नई योजना का विकास करके दिखाया है। यह योजना या विधि भारत की ग्राध्यात्मिक

१. एवमेव मनुष्येषु विशेषो नास्ति कश्चन ।

परस्परा को हानि नहीं पहुँचाती, बल्क उसीमें से जन्मी है।

इसने निष्क्रिय प्रतिरोध, प्रहिंसात्मक ग्रसहयोग ग्रौर सविनय ग्राज्ञा-भंग के विविध रूप भारण किये हैं। इन सबका आधार बुराई से घृणा, परन्तु बुराई करनेवाले से प्रेम रहा है। सत्थाप्रही भ्रपने विरोधी से सदा वीरोचित बर्ताव करता है। कानून का भंग सदा सविनय होता है और "सविनय का अर्थ केवल उस अवसर पर ऊपर से मीठा बोलना नहीं; बल्कि ग्रान्तरिक मृदुता ग्रौर मबुरता ग्रौर विरोधी का भी भला करने की इच्छा है।" अपने सब आंदोलनों में जब कभी गांघीजी ने शत्रु को कष्ट में देखा, वह उसकी सहायता को दौड़े गये । शत्रु की कठिनाई से फायदा उठाने के सब प्रयत्नों की वह निन्दा करते हैं। यूरोप में ब्रिटेन को कठिनाई में फंसा हुआ देखकर हमें उससे सौदा नहीं करना चाहिए। गत महायुद्ध के समय उन्होंने भारत के वायसराय को लिखा था- "यदि में ग्रपने देशवासियों से कदम वापस करा सकता तो उनसे कांग्रेस के सब प्रस्ताव वापस करवा लेता और महायुद्ध जारी रहने तक किसी को 'होम रूल' या 'उत्तरदायी शासन' का नाम भी न लेने देता।" जनरल स्मट्स तक गांधीजी के उपायों की स्रोर म्राकृष्ट हुए थे मौर उनके एक सेकेटरी ने गांधीजी से कहा था— "में आपके देशवासियों को नहीं चाहता और में उन्हें मदद भी बिलकुल नहीं देना चाहता। परन्तु में क्या करूँ ? ग्राप हमारी जरूरत में हमारी मदद करते हैं। श्राप पर हम हाथ कैसे उठावें ? मैं बहुवा चाहता हूँ कि आपने भी ग्रंग्रेज हड़तालियों की भांति हिंसा का सहारा लिया होता और तब हम श्रापको देख लेते। परन्तु भ्राप तो शत्रु को भी हानि नहीं पहुँचाते। भ्राप तो स्वयं कष्ट सहकर ही जीतना चाहते हैं ग्रीर भद्रता तथा शौर्य की लगाई हुई पाबन्दियों से बाहर कभी नहीं जाते और इसीके कारण हम एकदम ससहाय हो जाते हैं।"

युद्धों की समाप्ति के लिए लड़े गये महायुद्ध के बीस वर्ष पश्चात् आज फिर करोड़ों आदमी हथियार बाँघे हुए हैं और शान्ति-काल में भी सैन्य-संग्रह जारी है, जहाजी बेड़े समुद्र को नाप रहे हैं और वायुयान आकाश में एकत्र हो रहे हैं। हम जानते हैं कि युद्ध से समस्याओं का हल नहीं होता; बल्कि उनका हल कठिनतर हो जाता है। युद्ध के पक्ष-विपक्ष के युक्ति-जाल से अनेक ईसाई स्त्री-पुरुष ग्रसमंजस में पड़ रहे हैं। शान्तिवादी पुकार रहे हैं

१. 'महात्मा गांची-हिज ब्रोन स्टोरी'; पृष्ठ २४०.

२. ये पंक्तियां यूरोप में युद्ध छिड़ने से पहले लिखी गई थीं। --अनु०

कि युद्ध एक ऐसा अपराध है जो मानवता को अपमानित करता में श्रीर बर्ब-रता के हथियारों से सभ्यता की रक्षा करने का न्यायतः समर्थन नहीं किया जा सकता। जिन स्त्री-पुरुषों से हमारा कुछ अगड़ा नहीं उन्हें कष्ट में डालने का हमें कोई अधिकार नहीं। युद्ध में पड़ा हुआ राष्ट्र शत्रु की पराजय तथा विनाश करने के अयंकर संकल्प से अनुप्राणित होता है। वह भय और घृणा के प्रवाह में बह जाता है। बसे हुए नगर पर मृत्यु या विनाश की वर्षा हम प्रेम और क्षमा से प्रेरित होकर नहीं कर सकते। युद्ध का सारा तरीका शैतान को शैतान से सजा दिलाने का है। यह ईसामसीह के हृदय, उसकी नैतिक शिक्षा और आदर्श के विरुद्ध है। हनन और ईसाइयत में हम मेल नहीं कर सकते।

युद्ध के हिमायती कहते हैं कि यद्यपि युद्ध एक भयानक बुराई है, परन्तु कभी-कभी यह दो बुराइयों में कम बुरी बुराई हो जाती है। सब वस्तुग्रों के तुलनात्मक मूल्य को ठीक-ठीक समक्ष लेना ही व्यवहार-बुद्धि कहलाती है। हमारी जिम्मेदारी समाज ग्रीर उसके प्रतिनिधि-रूप राष्ट्र दोनों के प्रति है। ग्रीर फिर राष्ट्र समाज का ही तो ग्रंग है। जान-माल की रक्षा, शिक्षा ग्रीर ग्रन्य लाभ हम समाज का सदस्य होने के नाते ही उठाते हैं; ग्रीर इनसे हमारे जीवन का मूल्य तथा मुख बढ़ता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि जब राष्ट्र पर ग्राकमण हो तब हम उसकी रक्षा करें, हमारी विरासत पर जोखिम ग्राए तो उसे कायम रखें।

जिन लोगों से हमारा कोई वैर नहीं उन्हें काटने, मारने, घायल और नष्ट करने को जब हमसे कहा जाता है तब हमारे सामने इसी प्रकार की दलीलें पेश की जाती हैं। नाजी जर्मनी कहता है कि मनुष्य का प्रथम कर्तव्य अपने राष्ट्र की सदस्यता है और राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति में ही उसकी वास्तिवकता, भलाई तथा सच्ची स्वतन्त्रता है। राष्ट्र को अधिकार है कि वह अपने बड़-प्यन के समाने व्यक्तियों के मुख को गौण समभ ले। युद्ध का गुण यह है कि मनुष्य अपनी निर्वलता के होते हुए वैयक्तिक स्वतन्त्रता की जो इच्छा करने लगता है, उसे वह नष्ट कर देता है। फासिस्ट पार्टी की स्थापना के बीसवें वार्षिकोत्सव पर अपने भाषण में मुसोलिनी ने कहा था— "आज की परम्परा तो यही है कि किसी भी खर्च पर किसी भी उपायसे, जिसे नागरिक जीवन कहा जाता है उसे बिलकुल मिटाकर भी, अधिकाधिक जहाज, अधिकाधिक बन्दूकें, और अधिकाधिक वायुयान एकत्र किये जायं।" "पूर्वेतिहासिक काल से सिंदयों से आज तक यही पुकार चली आ रही है, 'बेहिबयारों का बुरा हो'।"

"हम वाहते हैं कि ग्रामे भाईचारे, बहनचारे, भतीजा-मानजाचारे ग्रीर उनके नकली माँ-बापचारे की कोई बे.तें सुनाई न दे, क्योंकि राष्ट्रों के ग्रापसी सम्बन्ध बल तथा शक्ति के सम्बन्ध होते हैं ग्रीर बल तथा शक्ति के सम्बन्ध ही हमारी नीति के निर्धारक हैं।" मुसोलिनी ने ग्रीर भी कहा था, "यदि समस्या का हल नैतिक दावे के ग्राधार पर किया गया तो पहला बार करने का ग्राधकार किसी को भी नहीं रहेगा।" साम्राज्यों का निर्माण ताश के खेल-सा हैं। कुछ शक्तियों को ग्रच्छे पते मिल जाते हैं ग्रीर वे ऐसे ढंग से खेलती हैं कि दूसरों का कहीं ठिकाना तक नहीं रहता। सारा नफा ग्रपनी जंब में भर छेने के बाद वे मुंह फेर कर कहती हैं कि जुगा खेलना बुरा है ग्रीर ताज्जुब जाहिर करती हैं कि दूसरे लोग ग्रब भी वही खेल खेलना चाहते हैं! ऊपर की पंक्तियों से ऐसा नहीं समफना चाहिए कि जाति, शक्ति ग्रीर सशस्त्र सेनाग्रों की पूजा केवल मध्य यूरोप में ही होती हैं।

२० मार्च, १९३९ को ब्रिटिश लार्ड-सभा में भाषण करते हुए कैण्टर-बरी के ग्राचंबिशप ने 'न्याय की ग्रोर शक्ति का संग्रह'' करने की वकालत की। उनकी दलील थी कि 'हमें यह इस कारण करना पड़ रहा है कि हम निश्चय हो गया है कि कुछ वस्तुएँ शांति से भी ग्रधिक पवित्र हैं ग्रौर उनकी रक्षा होनी चाहिए।' में नहीं समभता कि जिन वस्तुग्रों का मूल्य मानव-सुख तथा सभ्यता के लिए इतना ग्रधिक है उनकी यदि कुछ राष्ट्र रक्षा करेंगे तो उनका यह काम ईश्वर की इच्छा के विश्द्ध होगा।'' गांधीजी ऐसे दुलंभतम धार्मिक पुरुष हैं जो जोशीले देशभक्तों की सभा में खड़े होकर भी कह सकते हैं कि, यदि ग्रावश्यकता हुई तो, में सत्य पर भारत को भी निछावर कर दूंगा। गांधीजी कहते हैं, ''मैं जितने धार्मिक पुरुषों से मिला हूं, उनमें से ग्रधिकतर को मैंने छद्मवेश में राजनीतिज्ञ ही पाया। परन्तु में राजनीतिज्ञ का वेश धारण करके भी हृदय से धार्मिक व्यक्ति हूँ।''

धार्मिक पुरुष का लक्ष्य अपने आदर्श की व्यावहारिक माँग तक उतार देना नहीं, बल्कि व्यवहार को आदर्श के नमूने तक चढ़ा देना होता है। हमारी देश-मिन्त ने मानव-परिवार की आध्यात्मिक एकता को छिन्न-भिन्न कर दिया है। अपनी वृहत् मानव-समाज-भिन्त की रक्षा हम युद्ध में पड़ने से इन्कार करके, और अपनी राष्ट्र-भिन्त की रक्षा हम धार्मिक तथा मानुषिक उपायों से करना चाहते हैं। कम-से-कम धार्मिक व्यक्तियों को, ईसाई 'अपोस्टलों' की भांति, ''मनुष्यों के स्थान पर ईश्वर का आज्ञाकारी होना १. ईसाइयत के बाहर खास धमं-प्रचारक जो ईसामसीह के शिष्य य।

चाहिए।" हमारी दिक्कत पह है कि सब देशों में समाज का नियत्रण ऐसे व्यक्तियों के हाथ में है जो युद्ध को अपनी नीति का साधन मानते हैं और उन्नति का विचार दिग्विजय के ही शब्दों में करते हैं।

आदमी यदि मनहस ही न हो तो वह नम्रता और दया दिखा करके प्रसन्न होता है। निर्माण में सुख और विनाश में दुख है। साधारण सिपाहियों को अपने शत्रुओं से पृणा नहीं होती, परन्तु शासक-वर्ग उनके भय, स्वार्थ और अभिमान के नाम पर अपीलें कर-करके उन्हें मनुष्यता के मार्ग से अष्ट कर देता है। जिन मनुष्यों में बहिष्कार, घृणा और कोच के भाव उत्पन्न कर दिये जाते हैं, वे एक-दूसरे से लड़ पड़ते हैं, क्योंकि वे आज्ञा-पालन करना सीखे हए हैं। परन्तु तब भी वे अपने हनन-कार्य में घृणा और द्वष की नहीं ला सकते। जिस काम से वे नफरत करते हैं, वह भी उन्हें अनुशासन के कारण करना पड़ता है। अन्तिम जिम्मेदारी तो सरकार पर रहती है, जिसमें दया, तरस और संतोष नहीं होता । वह सीघे-सादे ब्रादिमयों को कैद करती है और उनकी मानवता को तिरस्कृत करती है। जो ग्रन्थया उत्पादन का कार्य करके प्रसन्त होते उन्हींको विनाशकारी जल, स्थल ग्रौर वाय्-सेनाग्रों में संघटित किया जाता है। हम हत्या-काण्ड की प्रशंसा करते हैं और दया की लज्जा की वस्तु मानते हैं। हम सत्य की शिक्षा का निषेध करते हैं और असत्य के प्रसार की आजा देते हैं। हम अपनों और परायों दोनों के सौंदर्य, सुख-समृद्धि और प्राणों का अपहरण करते हैं और अपने आपको सामृहिक कत्लों और आध्यात्मिक मत्य का जिम्मेदार बना लेते हैं।

जबतक सब राष्ट्र एक-दूसरे से स्वतन्त्रता और मित्रता का व्यवहार न करेंगे और जबतक हम संगठित और समन्वित सामाजिक जीवन की नई धारणा को विकसित न करेंगे तबतक हमको शान्ति नहीं मिलेगी। इस लोक के मानव-समाज और सभ्यता का भविष्य आत्मा, स्वतन्त्रता, न्याय और मनुष्य-प्रेम की उन गहरी विश्व-भावनाओं के साथ बँघा हुआ है जो गांधीजी का जीवन-प्राण बन चुकी हैं। हिंसा और देख से पूर्ण इस संसार में गांधीजी की आहिंसा इतने मनोहर स्वप्न-सी प्रतीत होती है कि जिसके कार्यान्वित होने का विश्वास नहीं होता। लेकिन उनके लिए तो ईश्वर सत्य और प्रेम ही हैं। और ईश्वर चाहता है कि हम नतीजे की परवा न करके सत्य और प्रेम के अनुयायी बनें। सच्चा धार्मिक पृष्ठ्य सत्य की खोज ऐसी ही तत्परता से करता है जैसे कि चतुर व्यापारी अपने लाभ-हानि की। वह अपने प्यारे-से-प्यारे वैयक्तिक, जातीय और राष्ट्रीय हितों को निष्ठावर करके भी यह खोज करता ही है। जो क्यक्ति अपने वैयक्तिक तथा सामाजिक स्वाथों का सर्वथा परित्याग कर चुके हैं, उन्हों में यह कहने का बल और साहस हो सकता है कि "मेरे स्वाथों की हानि भले ही हो, परन्तु ईश्वर की इच्छा पूर्ण हो।" गांधीजी इस सम्भावना को भी स्वीकार नहीं करते कि ईश्वर, सत्य और न्याय के प्रेम से कभी किसी की हानि हो सकती है। उनको निश्चय है कि संसार के विजेता और शोषणकर्ता अन्ततोगत्वा नैतिक नियमों की चट्टान से टकराकर स्वयं नष्ट हो जायंगे। नीति-हीन होने में भी रक्षा नहीं, क्योंकि बल की इच्छा ही ग्रात्म-पराजय-कारिणी है। जब हम "राष्ट्रीय हित" की बात करते हैं तब हम यह कल्पना कर लेते हैं कि कुछ भू-भाग अपने कब्जे में रखने का हमारा अखण्डनीय और स्थायी अधिकार है। और "सभ्यता"! संसार कई सभ्यताओं को युगों की यूण के नीचे दबते देख चुका है और उनके द्वारा निर्मित हुए नगरों की जगह जंगल खड़े हो चुके हैं और वहाँ चाँदनी रात में सियार हकते हैं।

र्धामिक पुरुष के लिए सभ्यता और राष्ट्र-हित के विचार अप्रासंगिक हैं। प्रेम कोई नीति या हिसाब का विषय नहीं है। जो लोग निराश हो चके हैं कि वर्तमान संसार की हिंसा को रोकने का बचकर भाग निकलने या नष्ट हो जाने के सिवाय कोई उपाय नहीं, उनसे गांधीजी कहते हैं कि एक उपाय है, और वह हम सबकी पहुँच में है। वह है प्रेम का सिद्धान्त, जो कि अनेक अत्याचारों में भी मनुष्य की आत्मा की रक्षा करता आया है और अब भी कर रहा है। उनका सत्याग्रह चाहे पशु-शक्ति के विशाल प्रदर्शनों की तलना में प्रभावहीन जैंने, परन्तु शक्ति से भी अधिक विशाल एक वस्तु है, वह है मनुष्य की ग्रमर ग्रात्मा, जो कि विशाल संख्याओं या ऊँबी ग्रावाजों से नहीं दबती। यह उन सब बेड़ियों को ट्रक-ट्रक कर देगी जिनमें अत्याचारी इसे जकड़ना नाहेंगे। गत मार्च के संकट-काल में 'त्य्यार्क टाइम्स' के एक संवाद-दाता ने जब गांधीजी से संसार के लिए सन्देश माँगा तब उन्होंने सब प्रजातन्त्र शक्तियों को एकदम निःशस्त्र हो जाने की सलाह दी थी और उसे ही एकमात्र हल बतलाया था। उन्होंने कहा था, "मुक्ते यहाँ बैठे-बैठे ही निश्चय है कि इससे हिटलर की आँखें खुल जायँगी और वह आप नि:शस्त्र हो जायगा।" संवाददाता ने पूछा, "क्या यह चमत्कार नहीं होगा ?" गांधीजी ने जवाब दिया, "शायद! परन्तु इससे संसार की उस कल्लेग्राम से रक्षा हो जायगी जो अब सामने दीख रहा है।...कठोरतम धातु काफी आंच से नरम हो जाती है; इसी प्रकार कठोरतम हृदय भी अहिंसा की पर्याप्त भाँच लगने से पिघल जाना चाहिए। भीर ग्रीहंसा कितनी ग्राँच पैदा

कर सकती है इसकी कोई सीमा नहीं... अपने ब्राघी शताब्दी के अनभव में मेरे सामने एक भी परिस्थिति ऐसी नहीं आई जब मुक्ते यह कहना पड़ा हो कि में असह।य हूँ और मेरी अहिंसा निरुपाय हो गई।" प्रेम मनुष्य-जीवन का नियम है, उसकी प्राकृतिक आवश्यकता है। हम ऐसी अवस्था के नजदीक पहुँच रहे हैं जब यह आवश्यकता और भी स्पष्ट हो जायगी, क्योंकि यदि मनष्य इस नियम से बचेंगे और इसकी अवहेशना और उल्लंघन करेंगे तो मनष्य-जीवन ही ग्रसम्भव हो जायगा । हमें लडाइयों का सामना इसलिए करना पडता है कि हमारा जीवन इतना निस्वार्थ नहीं हम्रा कि जिसे यद्धों की आवश्यकता ही न हो। शान्ति का यद्ध तो मनष्य के हृदय में ही लडा जाना चाहिए। उसकी ग्रात्मा ग्रहंकार-बल, स्वार्थ, लालसा ग्रीर भय को पराजित करने में समर्थ होनी चाहिए। एक नई प्रकार की जीवन-प्रणाली पर राष्ट्रीय जीवन तथा विश्व-व्यवस्था की नींव पडनी चाहिए। यह जीवन प्रणाली ऐसी हो जो सब वर्गों, जातियों और राष्ट्रों के सच्चे हितों की विद्व. उन्नति और रक्षा करे। जिन मनुष्यों ने अपने आपको अविद्या की ग्रन्धकारपूर्ण ग्रौर स्वार्थपयी भावना की पराधीनता से स्वतन्त्र कर लिया है, वे ही शान्ति की स्थापना और रक्षा में समर्थ हो सकते हैं। शान्ति है जीवन में एक सिकय प्रदर्शन और कुछ विश्व-व्यापी सिद्धान्तों ग्रीर ग्रादशों का ग्राचरण। हमें इनकी रक्षा के लिए ऐसे हथियारों से लड़ना चाहिए जिनसे नैतिक गुगों का पतन और मानव-प्राणों का विनाश न हो। इस प्रयत्न में हमें जो भी कष्ट हमारे मार्ग में आयें उन सबको सहने के लिए तैयार रहना चाहिए।

मंने संसार के विभिन्न भागों की अपनी यात्राओं में देखा है कि गांधोजी की ख्याति बड़े-से-बड़े राजनीतिज्ञों और राष्ट्रों के नेताओं से भी अधिक विश्वव्यापी है और उनके व्यक्तित्व को किसी भी एक अथवा अन्य सबकी अपेक्षा, अधिक प्रेम और आदर की दृष्टि से देखा जाता है। उनका नाम इतना सर्व-परिचित है कि शायद ही कोई किसान या मजदूर ऐसा होगा, जो उनको मनुष्य-मात्र का मित्र न समभता हो। लोग ऐसा समभते प्रतीत होते हैं कि गांधीजी सुवर्ण-युग का पुनरुद्धार करेंगे, परन्तु हम उसको (युग को) इस प्रकार बुला नहीं सकते, जिस प्रकार रास्ते चलती किराये की गाड़ी को बुला लेते हैं; क्योंकि हम किसी राष्ट्र की अपेक्षा भी अधिक बलवान और किसी पराजय की अपेक्षा भी अधिक अपमानकारक एक वस्तु के अधोन हैं, और वह है अज्ञान। यद्यपि हमको सब शक्तियाँ

जीवन के लिए दी गई हैं, परन्तु हमने भ्रष्ट बनकर उनको मृत्यु के लिए भ्रयुक्त हो जाने दिया है। यद्यपि मनुष्य-जाति की उत्पत्ति से ही यह स्पष्ट है कि वह मुख की र्याधकारिणी है, परन्तु हमने उस अधिकार की उपेक्षा की है भ्रीर अपनी शक्ति का प्रयोग ऐसे धन ग्रीर बल के संग्रह के लिए होने दिया है, जिसके द्वारा बहुतों का सुख कुछंक के संश्यात्मक सन्तोष पर निछावर कर दिया जाता है। जिस भूल के श्राप ग्रीर में शिकार हैं, सारा संसार भी उसीका गुलाम है। हमें धन ग्रीर बल की प्राप्ति के लिए नहीं, प्रत्युत प्रेम भीर मानवता की स्थापना के लिए प्रयत्न करना चाहिए। भूल से मुक्त होना ही एकमात्र सच्ची स्वतन्त्रता है।

गांधीजी बंधन-मुक्त जीवन के मन्त्र-दाता हैं। उनकी ग्रसाधारण धार्मिक पवित्रता और वीरोचित तेज का कोटि-कोटि मनुष्यों पर गहरा प्रभाव है। ऐसे कुछ लोग सदा मिलेंगे जो ऐसे पावन-जीवन के दुर्लभ उदाहरणों से वह शिक्त पायेंगे और उनमें सत्य की वह भौंको देखेंगे जो उन साधारण साधुतामय जीवन, रूढ़ नैतिकता या अस्पष्ट कला, विचारों और भावों में नहीं मिलती, जिनको ग्राधुनिक काल के बहुत से उपदेष्टा प्रस्तुत किया करते हैं। सच्चे रहो और सरल; हृदय में निर्मल और ग्राई; दु:ख में प्रसन्न और ग्रातंक के ग्रागे स्थिर-बृद्धि और चिरतुष्ट; जीवन में प्रीति रखो और मृत्यु के प्रति ग्रमय; सनातन ग्रात्मा की सेवा में समर्पित होग्रो ग्रीर गतात्माग्रों के भार से निरातंक रहो—सृष्टि के ग्रादि से दी गई ग्रीर कौन शिक्षा है जो इस शिक्षा से बढ़कर है ? ग्रथवा कहाँ दूसरा उदाहरण है जब उस शिक्षा का ग्रिक तत्परता से पालन हुग्रा है ?

# relices, the first plant of the state of the

# महात्मा गांघी : वे क्या हैं ?

होरेस जी. एलेक्जैंगडर, एम्. ए. [सैली श्रोक, बॉर्मवम]

किसी बड़े आदमी के जीवन-काल में उसका ठीक मूल्यांकन करना सुगम नहीं है। और अगर आपका उससे व्यक्तिगत परिचय है, तब तो वह और भी कठिन है, क्योंकि सही-सही दृष्टिकोण से एक आदमी को देखने के लिए आपको उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। गांधीजी से थोड़ा भी दूर में नहीं होना चाहता। जबतक वह जीवित हैं तबतक मेरे लिए तो यही प्रयत्न करना सर्वोत्तम है कि प्रत्येक सप्ताह उनके पत्र 'हरिजन' से उनके विचार को समर्भू थ्रौर अधिक-से-अधिक उनके निकट रहूँ।

फिर भी, उनके विषय में दुनिया जो प्रश्न पूछती है, उनका सामना करना और उनका उत्तर देने का जब-तब प्रयत्न करना बहुत ही आवश्यक है। में समभता हूँ इस पुस्तक का एक खास उद्देश्य यह दिखलाना है कि गांधोजी ने अपने समकालानों पर कैसा प्रभाव डाला है।

इसलिए थोड़े में अपनी कठिनाई प्रकट करके मैं यह बताने का प्रयत्न करूँगा कि वर्तमान संसार-व्यवस्था में मैं उन्हें किस प्रकार देखता हूँ।

हमारे युग में बहुत-से देशों में घोर विभिन्न रूपों में घपने घिषकारों से वंचित लोगों के विद्रोह हुए हैं। ट्रेड-यूनियन-आंदोलन और नाना प्रकार के समाजवाद ने समस्त पिश्चम में धौद्योगिक मजदूरों के घिषकारों की घोषणा की है। सम्भवतः ग्रंतर्राष्ट्रीय मजदूर-संगठन इस हलचल को पहली पराकाष्ठा है; लेकिन रूस में वह धौर भी ग्रागे बढ़ गया है। वहाँ धौद्योगिक मजदूर भ्रव मामूली ब्रादमी नहीं है। ग्रापने यदि उसके साथ कठोर व्यवहार किया तो यह न समिक्षये कि वह ग्रापको ग्राविक-से-प्रिवक काट भर खायगा। उसे विश्रेष ग्रिवकार का स्थान दिया गया है। ग्रंतर्राष्ट्रीय मजदूर-संगठन या सोवियट, मजदूरों को, कार्य-भार से लदे दुकानदारों, दीन किसानों, मछुग्रों ग्रार दूसरों को बिलकुल भूलते हों सो नहीं; लेकिन जो कुछ इनके लिए किया गया है वह कुछ हद तक बाद के विचार का परिणाम है।

जर्मनी में कोई बड़ी क्रान्ति पैदा करने वाले कट्टर समाजवादी लोग या ब्रौडोगिक मजदूर नहीं हैं वहाँ एक और दल था; उसमें ऊँचे दरजे की धूर्तता थी ब्रौर शायद उसे भले-बुरे की भी इतनी परवाह न थी; उसने ऐसा ढंग ढूँढ़ निकाला, जिससे समाज के एक-दूसरे बड़े अंग (मध्यम वर्ग) का सहयोग उसे मिल जाय। मध्यम वर्ग के लोग भी हताश हो चुके थे; कीमनें बढ़ जाने से उनकी बची-खुची कमाई हवा हो चुकी थी और वे लौकिक तथा पार-लौकिक दोनों शक्तियों के बीच पिस रहे थे। अगर कोई ऐसा वर्ग था जिसने दूसरों की अपेक्षा अधिक हिटलर की जीत कराई तो वह यही मध्यम वर्ग था जिसने कालं मार्क्स के अनुसायी बहुधा भूल जाते हैं और घृणा करते हैं।

लेकिन भारत से गांबीजी इन पश्चिमी कान्तियों को चूनौती देते हैं। ग्रौद्योगिक मजदूर, मध्यम वर्ग, बुद्धिवादी, सम्पत्तिवान, ये सब दल जो शक्ति के लिए पश्चिम में होड़ लगा रहे हैं, इस बुनियादी बात को भूल जाते हैं कि ग्रादमी का पेट तो भरना ही चाहिए। मशीनों को वह नहीं खा सकता, क्यापार को वह नहीं खा सकता। स्कूल की किताबों को भी वह नहीं खा सकता, न डिवीडेंडों (मुनाफों) को ही खा सकता है। इन सब चीजों के बिना भी ग्रादमी जीवित रह सकता है। लेकिन वह रोजाना रोटी या चावल पाये बिना जीवित नहीं रह सकता। श्रीर अपने दैनिक भोजन के लिए, जिसे सन्य ग्रीर शहरी श्रादमी साधारण बात समभते हैं, उसे श्रन्त में हिन्दुस्तान, चीन, पूर्वी यूरोप, कनाडा, श्रजेंग्टाइन, ट्रोपीकल श्रफीका के लाखों बेजबान ग्रीर ग्रधभूखे किसानों पर निर्भर रहना पड़ता है। किसान इन तमाम देशों में प्रत्येक वर्ष उस श्रन्न को पैदा करने के लिए, जिससे लोग जीवित रहते हैं, धूप, हवा ग्रीर मेह का उपयोग करने के लिए (जो कितनी बार बहुधा उसे घोखा देते हैं) कितना हाथ-पैर पीटता है! हजारों वर्षों से, पुक्त-दर-पुक्त वे इसी तरह रहते ग्रा रहे हैं। युढ ग्रीर कान्तियाँ उनके परिश्रम के फल को थोड़े समय के लिए नष्ट करती हुई गुजर गई हैं, सूखा ग्रीर बाढ़ उन्हें नष्ट करते रहे हैं। ग्रन्त में ग्रब उन्हें एक सहारा मिला है; वह है महात्मा गांधी।

भारतवर्ष के करोड़ों ग्रादिमियों में ऐसा शायद ही कोई ग्रादमी मिलेगा जो गांधीजी का नाम न जाने। पहाड़ी जातियाँ ग्रीर मूल-निवासी तक गरीबों के इस मित्र ग्रीर रक्षक को जानते हैं ग्रीर उससे प्रेम करते हैं।

यद्यपि उन्होंने बकील का शिक्षण प्राप्त किया था, फिर भी बह पुन: किसान बन गये हैं; किसान के मामूली कपड़े पहन कर ग्रीर एक कोने में पड़े ग्रीर पिछड़े हुए, ऐसे गँबार ग्रीर हिंद-पसन्द गाँव में रहकर कि जिसे खुद महात्मा के प्रयत्न करने पर भी स्वयं साफ-सुथरा ग्रीर ग्राधुनिक ढंम का बनना पसन्द नहीं है, ग्रपने बाहरी जीवन में ही नहीं, बिल्क इससे भी बढ़कर ग्रपने हृदय ग्रीर मिस्तिष्क से भी वह किसान बन गये हैं। वह संसार को एक किसान, चतुर, बेलिहाज, साफ, सरल, कभी-कभी कुछ रूखे, विनोद-प्रिय, दयावान ग्रीर संतोषी की दृष्टि से देखते हैं। वह ग्रगाध धार्मिक हैं, जीवन को समष्टि रूप से देखते हैं ग्रीर जा।ते हैं कि ग्रदृश्य शक्तियाँ ग्रगम्य रीति से काम कर रही हैं। हालाँकि बहुधा हमें उनकी भलक दिखाई पड़ सकती है, ग्रगर हम मौन रहकर उसे देखना ग्रीर ग्रहण करना चाहें।

जब भारत में छः महीने घूमने के बाद पहली बार १९२८ के बसंत में साबरमती में में गांधीजी से मिला था तब उन्होंने जो शब्द मुक्तसे कहे थे उन्हों में कभी नहीं भूल सकता। मैंने उनसे पूछा, "अपने घर इंग्लैंड पहुँच कर में क्या कहूँ?" उन्होंने उत्तर दिया, ''अंग्रेजों से कहिए कि वे हमारी

पीठ पर से उतर जायें।" सोचिए, इसमें कितना गहरा अर्थ है, ध्येय के बारे में ही नहीं, बल्कि उन साधनों के बारे में भी, जिनसे ध्येय सिद्ध किया जा सकता है।

क्योंकि एक ध्येय-मात्र में ही जोकि उनके सामने है, गांधीजी हमारे यग के दसरे क्रांतिकारी नेताओं से भिन्न नहीं हैं; शायद उससे भी ग्रधि क महत्वपूर्ण वे साधन हैं जिन्हें वह उस ध्येय की पति के लिए काम में लाते हैं। भारतीय मामलों में सित्रय भाग लेने से पहले १९०८ में लिखी गई अपनी पस्तक 'हिन्द-स्वराज' में उन्होंने लिखा है- "बादशाह अपने शाही शस्त्रों को सर्वदा प्रयोग में लायंगे। बहिक बल-प्रयोग तो उनके रग-रग में रमा हुआ है। किसान तलवार से बड़ा में नहीं हुए हैं। कभी होंगे भी नहीं। तलवार चलाना वे नहीं जानते और न दसरों द्वारा चलाई गई तलवार से ही वे भयभीत होते हैं।" इसलिए किसान-स्वराज्य किसान-राज्य या किसान-स्वतन्त्रता जोकि गांधीजी का उद्देश्य है उन्हीं तरीकोंसे मिलनी चाहिए जो उनके सामने के ध्येय के अनकल हैं। वे लोग जिनका ध्येय मन्ष्यों का शासक बनना है, तलवार से काम लेते हैं। हरेक शासक-वर्ग का यह शस्त्र है। श्रोर जब समाजवादी या साम्यवादी या नाजी या फासिस्ट 'शासक-वर्ग' को उसीके शस्त्रों से नष्ट करने को उद्यत होते हैं तो उनकी सफलता केवल एक शासक-वर्ग को हटाकर दसरा शासक वर्ग ला रखती है। घरती के मालिक बैंकों के मालिक या कारखानों के मालिक-वर्ग के हाथों में रहने की अपेक्षा वह तलबार कम्यनिस्ट, फासिस्ट या नाजी-दल के हाथ में चली जाती है। मामली नागरिक तब भी पद-दलित ही किये जाते हैं और एक नई शासन-व्यवस्था लोगों की पीठ पर चढ जाती है सो ग्रलग ।

लेकिन गांधीजी शासक-जाति या जमात के बोक्त को सर्वदा के लिए किसानों की पीठ से हटा देना चाहते हैं। वर्तमान शासकों को इसलिए नहीं हटाना चाहते कि उनके बाद उनके भाई सवार हो जायें। इसलिए उन्होंने एक ऐसे शस्त्र के निर्माण में अपना जीवन लगाया है, जिसको, क्या शरीर से दुवंल ग्रीर क्या मजबूत, सभी चला सकते हैं। उनसे शिक्षा पाकर वे अपने पैरों पर सीधे खड़ा होना सीखते हैं ग्रीर भारी बोक्तों के नीचे श्रव मुके नहीं रहते।

गांधीजी कहते हैं कि किसी को अपनी पीठ से उतारने के लिए उसकी पीठ पर सवार होने की अपेक्षा उसे तवतक सहयोग देने से इन्कार कर वेंना १. 'सस्ता साहित्य मण्डल' से प्रकाशित । उचित हैं जबतक वह वहां रहे। ग्रन्त में उसे नीचे उतरना पड़ेगा ग्रीर उसे टेकन या सहारे को कुछ भी नहीं मिलेगा। मगर ग्राप उसकी बराबर सहायता न करेंगे तो वह ग्रापको हर प्रकार के दण्ड की धमकी दे सकता है। ग्रपनी धमकियों को वह कार्य में भी परिणत कर सकता है; लेकिन ग्रगर दण्ड ग्रीर मृत्यु पर ग्रापने हँसना सीख लिया है तो उसकी धमकियाँ ग्रीर तलवार तक भी ग्रापको विचलित नहीं कर सकेंगी। दबाव से वह ऐसा काम ग्रापसे नहीं करा सकता है जिसे ग्रापकी ग्रात्मा कहती है कि गलत है।

कार्यं के इस ग्राहिसात्मक तरीके को सिक्य रूप से काम में लाने के पहले बहुत भारी किनाइयों पर विजय पानी होगी। तोप के गोलों के सामने डिट रहने के लिए तो उस दशा में भी सिपाहियों को तैयार करना किन है, जबिक उन्हें जवाब में गोली चलाने का ग्राधिकार है। निश्चय ही उससे किंठन लोगों को यह सिखाना है कि वे, बिना ग्रपनी रक्षा किये, हर प्रकार का बलात्कार ग्रीर ज्यादती ग्रपने पर स्वीकार करलें। तीस बरस पहले गांधीजी ने घोषणा की थी कि निष्क्रिय प्रतिरोधक (या जिन्हें ग्रब वह सत्याग्रही' कहते हैं, ग्रथीत् वे जोकि पशु-बल के प्रयोग की ग्रपेक्षा ग्रात्मिक बल का प्रयोग करते हैं) "बहाचर्य, ग्रपरिग्रह, सत्य ग्रीर ग्रभय का पालन करें।" हर युग में ऐसे पुरुष ग्रीर स्त्रियाँ हुए हैं जिन्होंने इस अजेय ग्रहिसात्मक जीवन के रहस्य को जान लिया है। जर्मनी के ईवनजैलीकल पादियों के जेल से हाल ही में ग्राये पत्रों के पढ़ने से प्रमाणित होता है कि पूर्व की भांति पश्चिम में ग्रब भी ऐसे चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। ग्रीर यदि, या जब, बहुसंख्यक लोग ऐसे दृढ-चरित्र हो जायँगे तो मानव की स्वतन्त्रता ग्रीर मानव का ग्रादर्श समाज सामने दिखाई देंगे।

यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि गांधीजी जो अपने शांति और स्वतन्त्रता के सिपाहियों से पूर्ण आत्मानुशासन की आशा करते हैं, 'जनता' की बात नहीं करते। जब आप तोप के गोलों की परिभाषा में सोचते हैं, चाहे साम्राज्य स्थापित करने के लिए या कान्ति के लिए, तब स्वभावतः आप मानव-प्राणियों की पशु-समाज में गणना करते हैं। लेकिन गांधीजी के लिए 'लाखों-करोड़ों' में से प्रत्येक स्त्री-पुरुष एक-एक व्यक्ति हैं, जिसका व्यक्तित्व उतना ही पवित्र हैं, जितना उनका (गांधीजी का) अपना। वह एक बिलकुल अनजान किसान तक से उतनी ही हार्दिकता के साथ मित्रता करना जानते हैं जितनी कि वह अपनी-जैसी शिक्षा के सतह के व्यक्ति के साथ करते हैं। उनके लिए कोई भी पुरुष या स्त्री साधारण या अस्वच्छ नहीं है। यह केवल

एक मुन्दर सिद्धान्त ही नहीं है कि जिसका वह केवल उपदेश ही देते हैं, बिल्क वह तो उनकी दैनिक किया है।

ऐसे युग में जबिक हिंसा को नित्य नया प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जबिक पश्चिम की एकमात्र प्राशा ऐसे बृहत् शस्त्रीकरण की 'सामूहिक सुरक्षितता' जिसे कि दृढ्-से-दृढ् श्राक्रमणकारी भी पैदा नहीं कर सकता, जबिक एक लाट पादरी (श्राचंबिशप) भी यही सलाह देते हैं कि ध्येयगत शान्ति के लिए प्रथम कार्य यह हो कि "शक्ति का संग्रह न्याय के पक्ष में किया जाय" तब हमारी ग्रांकों के सामने-ग्रगर हम उन्हें खोलें ग्रांर देखें-एक श्रादमी है जिसका शरीर दुबला-पतला है, स्वास्थ्य जिसका श्राशाप्रद नहीं है, बड़ी भारी योग्यताएँ भी जिसमें नहीं है, जो श्रपने ही जीवन में ग्रपने भारतीय साथियों पर प्रभाव डालनेवाली ग्रपनी जादू की-सी शांति से दिखा रहा है कि श्रादमी की ग्रारमा जब स्वर्गीय तेज से प्रज्वितत हो उठती है तो वह ग्रत्यन्त शिक्तशाली शस्त्रीकरण से भी ग्रंषिक मजबूत होती है।

विनम्र व्यक्ति ग्रब भी संसार में ग्रपने ग्रधिकार प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे केवल ग्रपनी विनम्रता में श्रद्धा रक्खें, यदि वे हिटलर या स्टेलिन के भय को छोड़ दें, यदि वे हमारे युग के इस सबसे महान् शिक्षक की ग्रोर ग्राशा से देखें।

#### : ३ :

# एक मित्र की श्रदाञ्जलि

सी. एफ. एएडरूज्

इस लेख में मेरा उद्देश्य तीन प्रकार का है। पहिले, मैं अपने पाठकों के सामने महात्माजी के चरित्र के गूडतर धार्मिक पहलू की रूपरेखा खींचने का प्रयत्न करूंगा। दूसरे, उनके व्यक्तित्व के मानव-समाज से सीधा सम्बन्ध रखनेवाले पहलू पर प्रकाश डालूँगा। श्रीर तीसरे, मैं संक्षेप में उन बातों का जिक करूँगा जिन्हें मैं वर्तमान युग में मनुष्य-जाति के उत्थान के प्रति महात्माजी की दो मूलभूत देन मानता हूं।

ment of other a transfer that it will be an in the same

कुछ ऐसे मूल धार्मिक तत्व हैं जिनपर महात्माजी सबसे अधिक जोर देते हैं। उनकी मान्यता है कि उनके जरिये मरणधर्मा मनुष्य भी परमात्मा के भय से संसार में चिरस्थायी काम कर जा सकता है। इनमं पहिला गुण है सत्य। वह इसे एक दैवी गुण मानते हैं। वह न सिर्फ मनुष्यों के शब्दों और कार्यों में प्रकट होना चाहिए, प्रत्युत अन्तरात्मा में भी उसका प्रकाश चाहिए। भूठ न बोलना ही सत्य पालन के लिए पर्याप्त नहीं; यद्यपि यह इसका एक आवश्यक अंग है। उनके विचार के अनुसार सब सत्यों का आदिस्रोत हृदय है।

सत्य कितना महान् है, यह इसी बात से मालूम पड़ सकता है कि वह इसे परमात्माके नाम के लिए प्रयुक्त करते हैं। अहर्निश उनकी जबान पर एक ही सूत्र रहता है—"सत्य परमात्मा है और परमात्मा सत्य है।" उनका दैनिक जीवन इस बात का प्रमाण है कि वह सत्य की कितने उत्साह से आराधना करते हैं। इसलिए किसी भी अंश में सत्य से परे होने का अर्थ ह दिव्य स्रोत से दूर जा पड़ना और परिणाम-स्वरूप आध्यात्मिक दृष्टि से हमेशा के लिए मर जाना। यह प्रकाश की जगह अन्धकार में चलने के समान है। महात्माजी की यह दैनिक प्रार्थना—

#### ग्रसतो मा सद्गमय तमसोमा ज्योतिगंमय मृत्योमांऽमृतं गमय

इसे तीन रूप में व्यक्त करती है। प्रकाश और ग्रन्धकार तथा ग्रमरत्व और ग्राच्यात्मिक मृत्यु, ये सत्य ग्रौर ग्रसत्य के इसी मूल भेद के दूसरे पहलू हैं।

दूसरा तत्त्व, जिसका ग्रादिस्रोत परमात्मा है, ग्राहिंसा है। ग्रगर इसका हम अक्षरशः ग्रनुवाद करना चाहें तो इसे न-सताना कह सकते हैं। मगर महात्मा गांधी के लिए इसका उससे कहीं ग्रधिक ग्रथं हैं। उसमें दूसरों का स्वयं हित करना भी ग्राता है। जहाँतक युद्ध ग्रौर रक्तपात का प्रश्न है, ग्राहिंसा का ग्रथं है इनमें भाग छेने से एकदम इन्कार कर देना। छेकिन वह ग्रथं यहीं समाप्त नहीं हो जाता, वह पूरा तब होता है जब हम ग्रधिक-से-ग्रधिक कष्ट उठाकर उनका हृदय जीतने को तत्पर हो जाते हैं जो हमारे साथ बुराई करते हैं। सार रूप में, यह भी सत्य की तरह ही परमात्मा का ग्रपना स्वरूप है। 'ग्राहिंसा परमो धर्मः' एक पुरातन ग्रीर पवित्र मन्त्र है जिसका ग्रथं है 'ग्राहिंसा सबसे बड़ा धार्मिक कर्तव्य हैं'। इसीलिए महात्मा गांधी ग्रपना सारा जीवन इस 'परम धर्म' की सम्भावनाग्रों का पता लगाने ग्रौर उनका सत्य के साथ समन्वय करने में बिता रहे हैं। ग्राहिंसा का सिर्फ यह ग्रथं नहीं कि ग्रसत्य के मुकाबिले में निष्क्रिय प्रतिरोध

किया जाय । इसमें उसका सिकय प्रतिरोध भी शामिल है । मगर यह कोध, ईर्ष्या और हिंसा के बगैर होना चाहिए ।

तीसरा महत्वपूर्ण तत्त्व जिसपर महात्माजी सर्वाधिक जोर देते हैं बह्म चर्य है। वह बताते हैं कि यह संज्ञा ही संस्कृत के 'ब्रह्म' शब्द से बनी है, जिसका अर्थ है परमात्मा। परातन-काल से चली आती हुई अन्य मान्यताओं के समान वह मानते हैं कि इन्द्रिय अर्थात भोगिकया के दमन ग्रीर फिर उस शक्ति के ऊर्जसन (Sublimation) से मन्ध्य में एक अदुभूत आत्मशक्ति और देवी तेज प्रकट होता है। सत्य और ग्रहिंसा के सच्चे अन्यायी को ब्रह्मचर्य का भी सच्चा पालक होना चाहिए और उसे संयम के साथ जीवन बिताकर संसार के सामने श्रादर्श उपस्थित करना चाहिए। महात्माजी विवाह को भी मानव कमजोरी के लिए एक रियायत मानते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि संभोग-कर्म से एकदम दर रहकर इस विषय में विचार तक भी न करने को महात्माजी ग्राह्मिक-जीवन का, जिसे पुरुष और स्त्री दोनों प्राप्त कर सकते हैं, सबसे ऊंचा स्वरूप मानते हैं। यहाँ में यह जिक किये बगैर नहीं रह सकता कि वह ब्रह्मचर्य श्रीर तपस्या के सिद्धान्त में इतनी दढता से विश्वास करते हैं कि वह उन्हें ग्रति तक ले गया है। इसी तरह उनका श्रामरण श्रनशन, जो तबतक जारी रहता है जबतक कि उन्हें उस अनशन के उद्देश्य में सफलता नहीं मिलती, मेरी समभ से बाहर की चीज है। यह मेरी रुचि के विरूद्ध पड़ता है ग्रौर इस बारे में उनसे कई मर्तबा में अपने विचार प्रकट भी कर चुका हूँ।

महात्माजी मुख्यतया एक घामिक मनुष्य हैं। वह परमात्मा की कृपा के अतिरिक्त और किसी भाँति बुराई से पूर्ण छुटकारा पाने की कल्पना का विचार तक भी अपने हृदय में नहीं ला सकते। इसलिए प्रार्थना उनके सब कार्यों का सार है। सत्याग्रही के लिए, जो सत्य के लिए मरना अपना धर्म समभता है, सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि वह परभात्मा में श्रद्धा रक्खे, जिसका गुण (प्रकृति) है सत्य और प्रेम। मैंने उनके सारे जीवन को अन्तरात्मा की पुकार के अनुसार, जो उन्हें मूक प्रार्थना में सुनाई देती है, क्षणभर म बदलते पाया हैं। महान् क्षणों में वह एक विशेष वाणी सुनते हैं जो उनसे बात करता है और दुर्धर्ष आश्वासन के साथ बात करती है, और जब वह इसे मुन लेते हैं तो कोई भी पार्थिव शक्ति उन्हें इस आवाज के, जिसे वह परमात्मा की वाणी समभते हैं, अनुसार कार्य करने से नहीं रोक सकती।

गीता उनकी सार्वजनिक प्रार्थना का एक ग्रंग है। इसका वह हमेशा पाठ करते हैं। ग्रौर जितना ही वह गीता का पाठ करते हैं उतना ही उसमें ग्रात्मिक जीवन का जो मार्ग कहा गया है, उसपर उन्हें ग्रधिकाधिक विश्वास होता जाता है।

अगर में उनके लम्बे और घनिष्ट अनुभव से उनको ठीक तरह समक सका हूँ तो उनके परमात्मा-सम्बन्धी विचारों में हमेशा एक सहज श्रद्धालुता रहती है, जैसे सदा किसी मालिक की आँख उनपर हो।

2

ग्रब हम उनके मानवीय रूप पर विचार करें। इसमें कुछ ऐसी मृदुल-मधुर बातें मिलती हैं जो चित्त को प्रेम-मग्न कर देती हैं। इन्हें सदैव उस कठोर तपस्या के साथ रखकर देखना चाहिए जिसका मैंने ऊपर अभी चित्र खींचा है।

कई साल पहले में महान् फांसीसी लेखक रोमाँ रोलाँ द्वारा महात्माजी के बारे में लिखे गये उस लेख से बहुत प्रभावित हुआ जिसमें उन्होंने गांघीजी को वर्तमान युग का 'सन्त पाल' बताया था। इसमें मुभे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे वास्तव में ही एक बहुत बड़ा सत्य निहित हो, क्योंकि गांघीजी संत पाल की भाँति धार्मिक पृष्ठों की उस श्रेणी के हैं जो द्विजन्मा होते हैं। उनके अपने जीवन में एक विशेष क्षण में एक खास मौके पर उनके भीतर एक भयकुर तूफान मना। उसमें मानवात्मा की एक करुण कराह थी, और थी विजयी होने के लिये एक छटपटाहट; इस अनुभव को हम 'कायाकल्प' कह सकते हैं। शुरू-शुरू में वैरिस्टरी का पेशा उन्होंने बड़े उत्साह से किया। उनकी मुख्य आकांक्षा थी सफलता— वह अपने पेशे में सफलता चाहते थे; एक सफल मनुष्य होना चाहते थे; और उनके अंत:करण में, एक सफल राष्ट्रीय नेता होने की प्रबल इच्छा थी।

वह दक्षिण अफ्रीका अपने काम से गये थे। वहाँ दो हिन्दुस्तानी सौदागरों का एक बड़ा मुकदमा चल रहा था। गांधीजी को इसी में वकालत करनी थी। अभी तक उन्होंने दूर ही से सुन रक्खा था कि दक्षिण अफ्रीका में काले आदिमियों पर रोक-थाम है; लेकिन उन्होंने इस पर यह कभी नहीं सोचा था कि अगर काले भारतीय होने के कारण किसी ने उनके जिस्म पर हमला किया तो उसका क्या अर्थ होगा ? मगर जब यह पहली दफा डरबन से मैरित्सवर्ग गये तो उन्हें रास्ते में यह दु:खद अनुभव अपने पूरे नग्न-रूप में हुआ। एक रेलवे के अधिकारी ने उन्हें रेल के डिब्बे में से उठाकर बाहर

पटक दिया; और यह सब तब हुआ जबिक उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकिट या। डाकगाड़ी उनकी बिठलाये बिना ही आगे चली गई। रात बहुत चली गई थी और महात्माजी ने देखा कि वह एकदम अजनबी स्टेशन पर थे जहाँ कोई भी व्यक्ति उनको नहीं जानता था। इस अपमान को सहन करने और रातभर ठंढ में सिकुड़ने के पश्चात् उनके हृदय में दो भावों में जबदंस्त संघर्ष शुरू हो गया। एक भाव कहता था कि उन्हें इसी समय टिकिट लेकर जहाज से भारत वापस चले जाना चाहिए तथा दूसरा भाव कहता था कि नहीं, उन्हें भी उन कष्टों और मुसीबतों को आखीर तक सहना चाहिए जिन्हें उनके देशवासी रीजाना सहते हैं। सुबह होने से पूर्व ही उनकी आत्मा में एक प्रकाश उदित हुआ। उन्होंने परमात्मा की दया से मर्द की भौति बढ़ चलने की ठानी। अभी तो ऐसे अपमान जाने कितने उन्हें सहने थे। और दक्षिण अफीका में उनके मौकों की कमी न थी। पर जब चले तो चल ही पड़े, लौटने की बात कैसी?

मैंने गत नवम्बर मास में महात्माजी के मुख से स्वयं इस रात की कहानी सुनी। वह डाक्टर माँट को सुना रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि उनके जीवन में यह एक परिवर्तनकारी घटना थी जिसके बाद से उनका एकदम नया ही जीवन प्रारम्भ हुआ।

महात्मा गांची में श्रीर भी ऐसे गुण हैं, जो हमें ईसाई संत पाल के तपस्वी जीवन में मिलते हैं— उन्हें ईश्वर में ऐसी श्रद्धा है कि वह मनुष्य के सामने भुकना नहीं जानते; पाप के, श्रीर खासकर शारीरिक पाप के, भय का उनके हृदय पर भीषण श्रातंक जमा हुश्रा है; श्रपने प्रियजनों पर वह बड़ी कड़ाई रखते हैं, जिससे उनका चरित्र उतना ही ऊंचा बना रहे जितने कि गांधीजी को उनसे श्राशा है; परन्तु इतना होते हुए भी उनमें इतनी करुणा श्रीर कोमलता है कि जब कभी लोग उन्हें समभने में गलती करते हैं, तो उनका हृदय सहानभति के लिए श्राकुल हो उठता है।

उनमें इससे भी ग्रधिक कई गुण हैं, जो उन्हें ग्रसीसी के संत फ्रांसिस के समीप ले ग्राते हैं। दरिद्रता ग्रौर गरीबी को उन्होंने वरण ही कर लिया है। ग्राज हम उन्हें सचमुच "सेगाँव का एक मामूली दीन" कह सकते हैं, क्योंकि वह वहाँ पद्दलितों ग्रौर गरीब ग्रामीणों में उनके दुःख का भार बँटाते हुए रह रहे हैं। दो ग्रवसरों पर मुक्ते यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई कि गांधीजी की तुलना संत फ्रांसिस के साथ करना बिल्कुल ठीक है। इनमें से पहला अवसर मुक्ते डरबन के फिनिक्स-आश्रम में मिला। सायंकाल बीत चला था। सन्ध्या के बाद रहने वाली कुछ चमक बाकी थी, परन्तु ग्रंथेरा बढ़ता जा रहा था। चारों ग्रोर सन्नाटा था। तमाम दिन गरीबों की सेवा में उन्होंने अथक परिश्रम किया था, और इस समय वह बाहर बैठे हुए थे। उनके शरीर में इतनी थकान थी, जितनी शायद कोई आदमी सहन नहीं कर सकता। वह फिर भी एक रोगी बच्चे को गोद में लिए हुए थे और उसकी परिचर्या कर रहे थे। बच्चा बड़े स्नेह के साथ उनसे चिपका हुआ था। जुलू जाति की एक लड़की भी वहीं बैठी हुई थी, जो कि आश्रम के उस पार, पहाड़ी पर बने हुए एक स्कूल में पढ़ती थी। जब अधरा घना होने लगा, तो गांघीजी ने मुक्तसे "भगवान दया ज्योति दिखलाओ" (Lead kindly light) शीर्षक अंग्रेजी अजन गाने को कहा। उस समय वह अबकी अपेक्षा कहीं अधिक जवान थे, परन्तु फिर भो उनका दुबला-पतला शरीर बिल्कुल क्षीण था, क्योंकि एक क्षण के लिए भो कष्ट से उनका छुटकारा नहीं होता था। जब मेरे गाने से रात की शांति भंग हुई और मैंने प्रार्थना का अन्तिम चरण गाया—

फिर प्रभात की स्वर्ण-प्रभा में देवदूत वे मुसकायें; जा मेरे चिर-चाहे थे, पर ग्रभी गये, वे फिर ग्रायें, तो गांधीजी के उस थके-माँदे शरीर में भी एक विचित्र ग्रात्मानन्द का ग्रालोक दिखाई पड़ा।

जब गीत समाप्त हुआ तो चारों भ्रोर नीरवता थी। मुभे अब तक याद है कि उस समय हम कितने चुपचाप बैठे हुए थे। यह भी याद है कि इसके बाद महात्माजी उस चरण को मन-ही-मन में दोहराते रहे थे।

दूसरा अवसर उड़ीसा में मिला। वह जगह यहाँ से नजदीक ही थी, जहां में इस लेख को बैठा लिख रहा हूँ। महात्माजी मरणासन्न हो चुके थे, क्योंकि उनपर एकाएक ही हद दर्जे की थकान की पस्ती छा गई थी और खून का दबाव इतना चढ़ गया था कि खतरे की बात थी। बीमारी का तार मिलते ही में रातोंरात गाड़ी में बैठकर उनके पास मौजूद रहने के लिए चल दिया। पास पहुँचा तो मैंने उन्हें सारी रात बेचैनी से गुजारने के बाद उगते सूर्य की और मुँह किये हुए लेटे पाया। हमने अभी बातचीत शुरू ही की थी कि दलित जाति की सबसे निचली श्रेणी का एक आदमी अपनी फरियाद लेकर उनके पास आया।

क्षणभर में ही मुक्ते ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उनकी अपनी बीमारी बिलकुल दूर होगई हैं। आदमी नीचे घरती पर दंडवत् पड़ा हुआ था। उस निर्देय अपमान पर जिसने उसे मनुष्य के दर्जे तक नीचे गिराया था, उनका जी वेदना से फटनें-सा लगा था।

3

दो बातें हैं, जिनके कारण महात्मा गांधी का नाम श्राज से सैकड़ों साल बाद भी ग्रमर रहेगा; वे हैं (१) उनका खादी कार्यक्रम ग्रौर (२) सत्याग्रह का उनका श्राचरण।

(१) ग्राज के इस मशीनयुग में महात्माजी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संसार के किसानों में ग्रामीण व्यवसायों ग्रीर घरेलू उद्योग-धन्छों को बड़े पैमाने पर पुनर्जीवित किया है। उन्होंने इसे इसलिए शुरू किया था कि किसानों को साल के उन दिनों में भी कुछ काम मिल जाय जबकि उनके खेतों पर कोई काम नहीं होता ग्रीर वे घर पर खाली बैठे रहते हैं। भारतवर्ष में यह समय हर साल में चार या पाँच महीने रहता है। पहले जमाने में मशीने नहीं थीं। कातने, बुनने ग्रीर ग्रन्य ग्रामीण व्यवसायों में परिवार का प्रत्येक ग्रादमी, यहां तक कि छोटे-से-छोटे बच्चे भी, लगे रहते थे ग्रीर रोजाना के काम के लिए घर पर ही खासा मजबूत कपड़ा कात ग्रीर बुन जिया जाता था।

यह कहना गलत नहीं होगा कि मनुष्य-जाति का कम-से-कम ग्राधा भाग ऐसा है जो इस प्रकार की सामयिक बेकारी से पीड़ित है। इसका एक बड़ा कारण मशीन के कपड़े का बड़ी तादाद में पैदा होना है, जिसने ग्रपने सस्तेपन के कारण धीरे-धीरे गृह-व्यवसायों ग्रौर उद्योग-धन्धों को चौपट कर दिया है।

गांधीजी पहले व्यक्ति हैं जो इस बात में जीता-जागता विश्वास रखते हैं कि घरेलू घंधों का पुनरुज्जीवन ग्रब भी सम्भव है ग्रीर इनसे ग्रामीणों को न सिर्फ शारीरिक प्रत्युत नैतिक भूख की पीड़ा से भी बचाया जा सकता है। उन्हें इस दिशा में लाखों हृदयों में ग्राशा का सञ्चार करने में कामयाबी भी मिली है। उनकीं प्रतिभा हिन्दुस्तान की चहार-दीवारी तक ही सीमित नहीं रही है। चीन में युद्ध के दबाव के कारण किसानों ने स्वयं ही रूई बोना, उसे कातना ग्रीर बुनना भी शुरू कर दिया है। यह भी बिलकुल सम्भव है कि कनाडा श्रीर दूसरे ग्रधिक ठंढे उत्तरी घ्रुव-प्रदेशों में भी सर्दियों के लम्बे ग्रौर ग्रँधेरे दिनों में इस प्रकार के घरेलू उद्योग-धन्धे फिर चल पड़ें।

(२) ग्रहिंसा का प्रतिपादन महात्माजी ने बड़े मौलिक तौर पर किया है। उसके द्वारा उन्होंने संसार को यह दिखा दिया है कि ग्राज महज स्वेच्छापूर्ण कच्ट-सहन के बल पर किये गये सामूहिक नैतिक प्रतिरोध, ग्रथित् सत्याग्रह द्वारा युद्ध की हिंसा पर भी विजय हो सकती है। दक्षिण ग्रफीका में उन्हें इस दिशा में गौरवपूर्ण विजय मिली। ट्राँसवाल में जब उन्होंने ड्रेकन्सबर्ग की पहाड़ियों को पार करके ग्रपनी सत्याग्रही फौज का संचालन किया तो जनरल स्मट्स ने उनकी वे सब शत मानलीं जो उन्होंने पेश की थीं। इतना ही नहीं, जनरल स्मट्स ने यह भी स्वीकार किया कि नैतिक लड़ाई का यह तरीका, जिसमें कोई भी हिसात्मक हथियार प्रयुक्त नहीं किया जाता, ऐसा है कि जिसका सामना नहीं हो सकता।

यह लेख ग्रब खत्म हो रहा है ग्रौर इन सब विषयों पर विस्तार से विवेचन करना यहाँ सम्भव नहीं है। ग्रन्य लेखक शायद इसपर ग्रौर प्रकश डालें। मैं गांघीजी की तुलना सन्त फांसिस से एक बात में और कर देना चाहता हूँ। सन्त फ्रांसिस भी ग्रपनी रोजाना की पोशाक में गाँववालों का घर का कता और बुना हुआ मोटा खुरदरा कपड़ा ही पहना करते थे। इस प्रकार अपने युग में लोगों की दृष्टि में घर के कते कपड़े को सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय उन्हें है। सन्त फ्रांसिस भी सारसीन लोगों की फौज के बीच बिना हथियार लिये बेखटके जा पहुँचे। उन हथियार-बन्द फौजों के बीच, वह श्रपने प्राण तक देने को तैयार थे; वह इस स्नेह-पूर्ण ग्रात्म-बलिदान द्वारा उन लड़ाकुग्रों को शान्ति का उपदेश देना चाहते थे। जिन विचारों को ग्राज महात्मा गांधी ने ग्रपनाया है, वही विचार सन्त क्रांसिस के हृदय में थे। इस प्रकार दोनों महात्मा एक-से हैं; परन्तु महात्मा गांधी और ग्रागे बढ़ गये हैं। खद्द ग्रीर सत्याग्रह उनके दो सबसे बड़े प्रयोग हैं (जिनको वह ठीक ही 'सत्य के प्रयोग' कहते हैं) जिनका प्रवेश मनुष्य-जाति के सामाजिक जीवन में होगया है। इन दोनों बातों का प्रचार इतने बड़े पैमाने पर अभी होगया है, जितना मानव-जाति के इतिहास में पहले कभी नहीं सुना गया। इस तरह वह मानव-जाति के लिए शान्ति और शुभकामना लेकर आये हैं और इस विषय में जितना उन्होंने किया है, उतना आज के किसी महापुरुष ने नहीं किया।

#### गांघीजी का जीवन-सार

#### जार्ज एस. अर्एडेल

#### [ अध्यत्त, थियोसोफिकल सोसाइटी, बदियार, मदास ]

यह मैं अपना गौरव मानता हूँ कि गांबीजी के ७१वें जन्म-दिवस पर निकलने वाले अभिनन्दन-अन्थ में योग देने के लिए मुफ्ते कहा गया है। सच यह है कि कोई अन्थ भारत के प्रति उनकी महान् और अनुपम सेवाओं का पूरा मान नहीं कर सकता। भारतवासी भी स्वयं भ्राज उन सेवाओं का यथार्थ यशोगान और मान नहीं कर सकते, क्योंकि आज गांधीजी हमारे सामने हैं, और उनके विषय में लोगों की विभिन्न धारणायें बनी हुई हैं। केवल आग आने वाली पीढ़ी ही उनकी सेवाओं का उचित मूल्य आंक सकती है, क्योंकि वही इन पूर्व-धारणाओं से मुक्त हो सकती है। परन्तु प्रस्तुत अन्थ भी व्यथं नहीं। यद्यपि इसके लेखक गांधीजी के सम-सामयिक हैं, परन्तु फिर भी इसके द्वारा उनकी सत्यनिष्ठा के विभिन्न पहलुओं पर जो प्रकाश पड़ेगा, उससे बहुत लाभ होगा।

जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मैंन गांघीजी के जीवन का जो रूप देखा है, उसमें मुझे तीन बातें मुख्य मालूम पड़ती हैं — पहली और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह बड़े ही निश्छल, निर्मल और सादे हैं; दूसरे, वह अपने मूल-सिद्धांतों के सत्य का प्रत्यक्ष और सजीव मान करते हैं; तीसरे, उनमें ऐसी निर्भयता है, जिसमें दंभ और दर्प का लेश भी नहीं।

जहां ग्रीर जिस परिस्थिति में उन्हें देखिये, ग्रापको उनके जीवन में ऐसी सादगी ग्रीर व्यवस्था मिलेगी जैसी हर परिस्थिति के हर व्यक्ति के लिए सुलम है। प्रसिद्धि का प्रचण्ड प्रकाश उन्हें सदा घेरे हुये रहता है ग्रीर इस ग्रपूर्व ग्रालोक में वह जिस सादगी का जीवन बिताते हैं, वह सबके लिए ग्रानुकरणीय है। उनका ग्रंत:करण संसार के सामने खुला हुग्रा है, उनकी ग्रादतें भी उसी प्रकार दुनिया से छिपी नहीं हैं। ग्राचरण में एक मूक शक्ति होती है ग्रीर उस शक्ति का जैसा प्रयोग करना वह जानते हैं, वैसा हम लोगों में कोई नहीं जानता।

उनका जीवन एक पदार्थ पाठ है। नित्य-प्रति की साधारण-से-साधा-रण बातों में हम उनसे शिक्षा ले सकते हैं। दुनिया की कृत्रिमता और विषमता उनके पास माकर सुलक्षजाती रही है भीर उनका व्यवहार सदा-सहज, मकुत्रिम भीर ईश-नियमाधीन होता है। मानव-परिवार या समस्त जीव-परिवार को भगर कभी शांति भीर समृद्धि प्राप्त होनी है, तो इसी सहज नीति से प्राप्त हो सकेगी।

यह मैं एक क्षण के लिए भी नहीं कहता कि उनकी सब बातों की हूबहू नकल करनी चाहिये। लेकिन यह तो साग्रह कहता ही हूँ कि उनके जीवन की स्फूर्ति ग्रौर भावना को हम ग्रपनायें तो हमारा कल्याण होगा।

श्रपने एक निजी और विलक्षण रूप में श्रंधकार से प्रकाश में आने का मार्ग उन्होंने दिखाया है। वह दूरांत प्रकाश देखते हैं और उघर संकेत करते हैं। हममें से कुछ उस श्रादि प्रकाश-स्रोत को देख न भी सकें, पर स्वयं उनके व्यक्तित्व का प्रकाश तो देखते ही हैं। श्रीर दूसरे के पास का भी प्रकाश, फिर वह हमसे चाहे कितना भी भिन्न हो, पथ-प्रदर्शन में हमारी सहायता ही करता है। श्राखिर तो प्रकाश सब एक ही है। हम ही उसे नाना रूप श्रीर श्राकार देते हैं।

उनके फैलाये कुछ प्रकाश का में उपयोग नहीं कर पाता हूँ। जिन बातों पर में जोर देना चाहता हूँ उनके लिए शायद मुझे ग्रीर कहीं से प्रकाश पाना पड़े। लेकिन जिन बातों पर वह जोर देते हैं वे भी मेरी चुनी बातों को परखने में मुझे मदद देती हैं। में उनका ग्रत्यन्त कृतज्ञ हूँ कि वह ग्रपने मूल सिद्धांतों का ऐसा प्रत्यक्ष ग्रीर सजीव मान करते हैं। क्योंकि जो भी ग्रपने सिद्धांतों पर निष्ठा से चलता है, जैसे कि गांधीजी चलते हैं, वह दूसरों में भी ग्रपने सिद्धांतों पर—चाहे वे कितने ही विभिन्न क्यों न हों—निष्ठा से चलने की प्रेरणा करता है। सम्मित से, ग्रसल में, कुछ नहीं होता चाहे वह कितनी ही पांडित्य-पूर्ण क्यों न हो। ग्रसली बात तो उसके पीछे रहने वाली सचाई ग्रीर दिल की सफाई की है।

यंत में, में उनकी निर्भीकता को लेता हूँ। उनकी निर्भयता को मैं प्राय: सहज-सुलभ कह सकता हूँ और इसीलिए मुझे वह और अधिक प्यारी लगती है। इस निर्भयता के लिए उन्हें कोई भारी तैयारी नहीं करनी पड़ती, कमर कसने की आवश्यकता नहीं पड़ती—असल में कमर कसने की जरूरत उन्हें किसी भी मामले में नहीं पड़ती; न उन्हें चौकसी के दिखावे की आवश्यकता और न किसी तमाशे से मतलब। निर्भीकता का अवसर आते ही वह सहज और स्वाभाविक रूप से आवरण करने लगते हैं, जिसमें निर्भयता कूट-कूट कर भरी होती है।

शौर जिसका मेरे मन में सबसे अधिक आदर है, वह तो यह बात हैं कि वह कभी जोर की आवाज देकर, नारा उठाकर, भीड़ को अनुगमन के लिए उभाड़ते और बुलाते नहीं हैं। वह तो जैसे जाहिर भर कर देते हैं कि उनकी निर्भोकता का कियात्मक रूप अबके यह होनेवाला है। मानों उनके द्वारा जो होनेवाला है, उसीका भान उन्हें हो। होनहार के सिवा जैसे कुछ और उनसे हो नहीं सकता। ठीक यही बात मार्टिन लूथर के जीवन में मिलती है। वह भी कहा करता था कि जो मैंने किया उसके अतिरिक्त कुछ और मैं नहीं कर सकता था; और जो होना था वही मैंने किया। और फिर गांधोजी तो बस आगे चल पड़ते हैं। कोई पीछे आता है तो अच्छा; नहीं आता है तो भी अच्छा! और क्या हम अक्सर ही यही सच होता नहीं देखते कि जो अकेला चलना जानता है, यानी जो बिना संगी-साथी या अनुयायी की राह देखे अकेला चल पड़ता है, क्योंकि चछे बिना वह रह नहीं सकता, उसी पृष्ण को विजयश्री मिलती हैं? भला उसे सफलता कब मिली है, जो किसी संकल्प के पीछे चल पड़ने से पहले सार्वजनिक आंदोलन पैदा हो गया देखना चाहता है।

गांघीजी की प्रकृति में ही अभय है। निर्भयता उनका सहज भाव है। सहज है, और यही उसका सौन्दर्य है। तभी तो जो राह में बाधक बनकर स्राते हैं उनका भी वह सत्कार स्रौर अभिनन्दन करते हैं। यह निर्भीकता ही है, जो शत्रु को मित्र बना देती है स्रौर यद्ध की नहीं शांति को सृष्टि करती है।

यहाँ मैंने गांधीजी के राजन तिक सिद्धांतों और प्रयत्नों का मूल्य आंकने की कोशिश नहीं की है। सच बात तो यह है कि मैं उनकी तिनक भी चिन्ता नहीं करता। आखिरकार वह कोई साध्य तो हैं नहीं; उनको किसी अन्य साध्य का साधन मानना ही अधिक ठीक होगा। मेरे जो भी कुछ विश्वास हैं, उनकी सचाई का खयाल करके, आयद मैं यहाँ तक जाऊँ कि गांधीजी के इन सिद्धांतों और प्रयत्नों का सिक्य विरोध भी करूँ; और सो भी इस विरोध को अपना कर्तव्य समभकर—चाहे कोई मेरे इस काम को ठीक कहे या गलत। क्योंकि असल में जिसकी मेरे निकट कीमत है वह स्यूल कम नहीं हैं; वह तो हैं उनकी सचाई, उनकी निष्ठा, उनका साहस, उनकी निस्वार्थता, लोकमत की स्तुति-निन्दा के प्रति उनकी उदासीनता, उनकी किसी को नुकसान न पहुँचाने की प्रकृति और उनकी वन्धुत्व-भावना। जो जगत् को इन वस्तुओं का दान करता है, वह उन दाताओं से असंख्य

गुना दानी है, जो दुनिया को कानून देते हैं, योजनायें देते हैं; सिद्धांत या वाद देते हैं।

हमें ग्राज जगत् में जरूरत है ऐसे पुरुषों की ग्रौर ऐसी स्त्रियों की जो विश्व-बन्धुत्व की भावना से ज्वलंत हों, सरल स्वभाव की महत्ता में जागरूक हों, जिनमें ग्रादर्श की ऐसी ग्रदम्य प्रेरणा हो कि वह ग्रादर्श स्वयं जीवन से भी ग्रधिक ग्रानिवार्य ग्रौर महत्त्वपूर्ण उनके लिए हो जाय, फिर वे सही माने जाय, या गलन माने जाय, सही-गलत का भेद किसने पाया है? — लेकिन हृदय जिनका जगद्गभं में व्याप्त विराट करुणा के सुर के साथ बजना जानता हो।

ऐसा पुरुष है गांधी ! सीर क्या कह

#### : 4:

# भारत का सेवक

रेवरेएड वी. एस. श्रजारिया, एम. ए., डी. सी. एल. बिशप दोर्णाकल, दिल्ला भारत

मुभे हर्ष है कि गांधीजी के ७१वें जन्म-दिवस के अवसर पर औरों के साथ मुभे भी उन्हें बचाई देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

वर्तमान युग में किसी व्यक्ति का भारतीय जनता के निर्माण में ऐसा महत्वपूर्ण भाग नहीं है जैसा कि महात्माजी का है। यूरोप में तो सर्वसाधारण भारत को 'गांघीजी का देश' ही कहकर पुकारते हैं। रोम के पोप के महल के एक इटैलियन दरबान से हुई अपनी छोटी-सी बातचीत को में कभी नहीं भूल सकता। जब मैंने उसे अपना नाम और पता लिखकर दिया तो उसने मुभसे कहा—"भारत?"

मैंने कहा, "हाँ।" उसने फिर कहा, "गांधी ?"

जब उसके मुँह से एक हल्की मुसकान के साथ 'गांधीजी' का नाम निकला तो मैं फौरन समक गया कि इसका ग्राभित्राय गांधीजी के देश से हैं और इसलिए मैंने इसके जवाब में 'हाँ' कह दिया। यह नौ साल पहले की बात हैं। मैं इटली में जहाँ भी कहीं गया, वहाँ-वहाँ मुक्ते लोगों के मुँह से गांधीजी का नाम सुनने को मिला।

दो साल पहले की एक और घटना मुक्ते इस प्रसंग में याद आ रही है।

में उस समय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में था और वहाँ एक हिकायों के प्राइमरी स्कूल को देखने गया था। स्कूल के हैडमास्टर ने आग्रह किया कि में बच्चों को भारत के बारे में कुछ बताऊँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं कहाँ से आरहा हूँ और इसी तरह की बच्चों को जानने लायक कुछ और बातें कहीं। मगर उसकें बाद में खुद पशोपेश में पड़ गया कि इन बच्चों को और में क्या कहूँ, मुफे जो कुछ कहना था वह पाँच मिनट के भीतर समाप्त हो गया। इसके बाद हेडमास्टर ने कहा कि श्रव बच्चे आपसे भारत के बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। एक ऊँची जमात की लड़की इसपर उठकर बोली कि गांधीजी के बारे में हमें कुछ बताइए। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत से इतने दूर स्थान पर और बच्चों की तरफ से इस प्रकार का प्रश्न पूछे जाने पर मुफे कितना आश्चर्य हुआ होगा! ठीक ही, सारा संसार गांधीजी को आज भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति मानता है और उसकी आजादी के लिए लड़ने बाला अदम्य सिपाही समभ्रता है। दुनिया की नजरों में, गांधीजी के व्यक्तित्व में भारतीय संस्कृति की आत्मा सबसे अधिक मूर्तिमती हुई है।

हम लोग जो भारत में रहते हैं, जानते हैं कि यह म्रात्मा या भावना क्या चीज है। यह है लोकोत्तर सत्ता की म्रनुभूति मौर जीवन की सब घटनामों में मानव की परमात्म-निभैरता की स्पष्ट स्वीकृति, म्राधिभौतिक बस्तुमों पर नैतिक एवं म्राध्यात्मिक भावों की प्रधानता मौर नैतिक एवं म्राध्यात्मिक उद्देश्यों की खोज मौर प्राप्ति में भौतिक मौर शारीरिक सुख-भोग के प्रति स्पष्ट उपेक्षा। कोई भो भावमी, जो भारत को जानता है, इस बात में तिनक भी सन्देह नहीं करेगा कि महात्माजी की महत्ता इन्हीं म्रादशों की महत्ता के कारण है।

सारा भारत उनके प्रति इस बात के लिए बहुत ग्रधिक ऋणी ग्रौर कृतज्ञ ह कि उन्होंने उसके पुत्रों को फिर से इन ग्रादशों को ग्रपनाने लिए प्रेरणा दी है। समालोचना ग्रौर उपहास के बावजूद दुनिया के सामने उस समय इन्हें रक्खा है, जबकि सब जगह इन ग्रादशों के ग्रपमानित किये जाने ग्रौर रौंदे जाने का खतरा है। इस बढ़ते हुए भौतिकवाद के जमाने में भी महात्मा गांधी ने लोगों कों ग्राध्यात्मवाद का ग्रनुकरण करने ग्रौर उसे स्वीकार करने की ग्रेरणा दी है।

महात्मा गांधी ने भारत की एक और उल्लेखनीय सेवा की है, जिसके कारण वह भारत-हितैषियों की कृतज्ञता और श्रद्धाञ्जलि के भाजन हैं। यह सेवा ह पद-दिलतों और नीच मानी जानेवाली जातियों का उद्धार। यद्यपि उनसे पहले भी घामिक सुधारकों ने जात-पाँत की प्रथा का विरोध किया है मगर उनमें से किसी को भी भारत के विचारशील नर-नारियों के अस्पृश्यता-सम्बन्धी भावों में, इतनी आश्चर्यजनक कान्ति करने में सफलता नहीं मिली, जितनी कि महात्माजी को मिली। लेकिन हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारे लिए यह बहुत शर्म की बात है कि भारत का यह बहता हुआ नासूर अबतक उसी तरह बह रहा है। स्विवादी सनातिनयों के सम्पर्क के कारण यह ठीक होने नहीं पाता। मगर अब हिन्दू-भारत की आत्मा जाग्रत हो चुकी है, जात-पाँत के गढ़ डांवाडोल हो चुके हैं, अब तो यह सिर्फ समय की बात रह गई है कि वह कब ढहते हैं और कब मिट्टी में मिलते हैं। महात्मा गांधी ने बुराई पर आक्रमण करने का जो तरीका ग्रहण किया है उसके बारे में मतभेद हो सकते हैं। सभी, यहाँतक कि उन जातियों के लोग भी जिन्हें इनसे लाभ पहुँचा है, उसके परिणामों से ग्रसहमत हो सकते हैं। तथापि यह तो मानना ही होगा कि पिछले बीस बरस—नहीं दस बरस—से ग्रस्पृश्यता की समस्या के बारे में भारत का दृष्टिकोण एकदम बदल गया है और इसका बहुत कुछ श्रेय महात्मा गांधी को ही है।

श्राज हम उन्हें हार्दिक बवाई देते हैं। हम चाहते हैं कि वह हमारा नेतत्व ग्रीर प्यारे भारत की सेवा करते हुए ग्रीर ग्रनेक स।ल जियें।

#### : ६ :

# गांधीजी : सेतुरूप श्रीर समन्वयकार

अरनेस्ट बारकर, एम० ए०, डी० लिट [प्रोफेसर राजनीतिविज्ञान,केम्ब्रिज विश्वविद्यालय]

गाँघीजी की मुक्ते दो स्मृतियां याद हैं। एक स्मृति नवम्बर १९३१ की एक रात की है जब वह गोलमेज परिषद् में भाग लेने लन्दन स्राये हुए थे और मेरे घर ठहरे थे। दूसरी सन्१९३७ के मध्य दिसम्बर के एक मनोहर प्रातःकाल की है। गांघीजी उस समय बीमारी से उठने के बाद बम्बई से कुछ उत्तर जुहू में ताड़ के पेड़ों की सरसराहट के बीच स्वास्थ्य-लाभ कर रहे थे। एक भारतीय मित्र मुक्ते दर्शन के लिए अपने साथ ले गये थे।

मुक्ते उनके केम्ब्रिज-दौरे की अबतक बहुत स्पष्ट स्मृति है। प्रार्थना के समय, जो एक कमरे में हो रही थी, उनके तथा कुमारी मीराबेन (मिस स्लेड) के साथ मैं सम्मिलित हुआ था। शाम को भोजन के उपरान्त बह हुमारे बैठने के कमरे में आगये थे। आकर बैठक में चरखा कातते हुए हमसे-

बातें भी करते जाते थे। हमारी बातो के विषय बहुत ही सामान्य थे (मुक्ते भ्रवतक खुब अच्छी तरह याद है कि मैंने अंग्रेजी जीवन में फुटबाल के स्थान ग्रीर रगबी तथा ग्रसोसियेशन के खेल के बीच विचित्र सामाजिक विभाजन का जब प्रसंग छेड़ा तो उन्होंने उसमें बहत दिलचस्पी दिखलाई); मगर ये तो बातें सामान्य थीं । हमारी बातचीत के मख्य विषय इनसे कहीं गहरे थे । इनमें से एक विषय था प्लेटो । मेरा लयाल था कि इस बारे में प्लेटो से गांधी जी के विचार मिलते थे कि शासकों और राष्ट्र के प्रबन्धकों को थोड़े वेतन पर ही सब्र करना चाहिए। उन्हें इसी बात से अपने को सन्तुष्ट कर लेना चाहिए कि उन्हें जो शासक या ग्रिधकारी के रूप में सेवा करने का सौभाग्य मिला है वही क्या कम है ? इससे ग्रधिक उपहार या इनाम की इच्छा उन्हें नहीं करनी चाहिए । मैंने उन्हें दलील देकर विश्वास कराने की कोशिश की कि सरकार को अपना रौब और दबदबा रखना होता है और इसे रखने के लिए उसे विशेष दिखावा श्रीर शान-शौकत की जरूरत होती है। इसलिए प्लेटो का उक्त सिद्धांत इस ग्रर्थ में ठीक नहीं उतरता। मुक्ते याद नहीं ग्राता कि हम इस वाद-विवाद में किसी भी श्रन्तिम निर्णय पर पहुँच सके थे। किन्तु मभे इतना भ्रवतक याद है कि मैंने उस समय साफतौर पर यह अनुभव किया था कि में उनसे कहीं नीची सतह पर रहकर दलील कर रहा है।

दूसरा विषय, जिसपर हमारी बांतचीत हुई और जो मुक्ते अवतक याद हैं, भारत की रक्षा का विषय था। मैं उनसे दलील कर रहा था कि आ खिरकार हिन्दुस्तान में शांति तो रक्खी ही जानी हैं; बाहर के आक्रमणों और डाकू-लुटेरों की लूट-खसोट का भी प्रबन्ध करना हैं; इसलिए भारत में उसकी रक्षा के लिए एक फौज का रहना अत्यावश्यक है। फिलहाल इस फौज के अत्यावश्यक खर्चों की गारण्टी ही की जानी चाहिए और उन्हें भारतीय असेम्बली के वोटों पर, जो किसी समय उनके एकदम खिलाफ और किसी समय उन्हें बहुत अधिक काट देने के हक में हो सकते हैं, नहीं छोड़ना चाहिए। गांधीजी ने इसका जवाब एक रूपक से दिया। कहा कि कल्पना करो कि एक गाँव जंगल के जानवरों के उपद्रवों से तंग है। एक दयालु अधिकारी गाँववालों को गाँव के चारों और उसकी रक्षा के लिए एक बड़ी दीवार खड़ी करने को कहता है,ताकि गाँववालों का जीवन और उनकी सम्पत्ति सुरक्षित रह सके। मगर गाँववाले देखते हैं कि दीवार के बनाने के खर्च के एवज में उनपर इतना भारी टैक्स लद जाता है कि उनका जीवन-

निर्वाह मुश्किल हो जाता है। इस हालत में क्या वह यह नहीं कहेंगे कि हम जंगल के जानवरों के उपद्रव का खतरा लेने की तैयार हैं, मगर हम जीवन-यापन को निश्चित करने के इस अमेले में, जो हमारी ताकत से बाहर है, नहीं पड़ना चाहते?

गांधीजी ने दुनिया को बहत-सी बातें सिखाई हैं; परन्तु जब मैंने उनसे उक्त दो विषयों पर बातचीत की तो इनमें से दो बातों का अनुभव मभे हमा-एकतो प्रेम तथा प्रेम के साथ की जानेवाली सेवा; दूसरे, अहिंसा का संदेश । मुक्ते उस समय ऐसा प्रतीत हुआ जैसे में एक पैगम्बर के सामने बैठा हैं; मगर इसीके साथ मेंने यह भी अनुभव किया कि मैं एक उत्तरी देश के ग्रंग्रेज की स्वाभाविक एवं ग्रांतरिक भावना (ग्रौर शायद हरएक ग्रंग्रेज की ही यह स्वाभाविक भावना है ) को नहीं छोड़ सकता, जो कहती है कि अच्छी सेवा का इनाम भी अच्छा दिया जाना चाहिए ग्रौर उसके लिए जितना पैसा दिया जायगा उतनी ही वह बढेगी; जो सुभाती है कि शांति और व्यवस्था कायम रखने के लिए युद्ध ग्रीर ग्रव्यवस्था से संघर्ष होना ग्रावश्यक है ग्रीर जो यह विश्वास करती है कि शांति और व्यवस्था उनकी रक्षा के प्रयत्न से ही कायम की जा सकती है। मगर यदि मैं एक अंग्रेज की इस आंतरिक भावना को नहीं छोड़ सका तो भी मुभे उस समय उस भावना से ऊँची एक हस्ती को स्वीकार करना पडा । काश मनुष्य यही स्वीकार करने को तैयार हो रहें--! (और यदि कोई यह मान सकता है कि मनुष्य इस बात के लिए तैयार है तो शायद वह दूसरों में भी अपनी श्रद्धा से यह विश्वास जमादे श्रीर फिर मनुष्य सचम्च ही तैयार हो जाय। जैसे कि मैंने ही स्वीकार तो किया, मगर में ही अपनी स्वीकृति और विश्वास को निष्ठा के बिन्दू तक नहीं लासका।)

गांधीजी के चले जाने के बाद में उन विभिन्न तत्त्वों के मिश्रण पर गौर करने लगा जो उनमें पाये जाते हैं। मैंने उनमें सन्त फांसिस को पाया, जिसने समस्त विश्व के साथ सामंजस्य और विश्व की सब वस्तुओं के साथ प्रेम अनुभव करते हुए गरीबी की सादी जिन्दगी बिताने की प्रतिज्ञा कर रक्की थी। मैंने उनमें सन्त थॉमस एक्विन्स को भी पाया, जो संसार का एक महान् विचारक और दार्शनिक हो गया है और जो बडी-बड़ी दलीलें देने में समर्थ तथा विचारों के सब तोड़-मोड़ों में उनकी बारीकियों से भली-भाँति परिचित था। इन दोनों के अलावा मैंने उनमें एक व्यावहारिक मनुष्य को भी पाया, जिसके पास अपनी व्यावहारिकता को मजबूत बनाने के लिए कानून की शिक्षा भी मौजूद थी और जो अपनी कुशल सलाह से लोगों को पथ-प्रदर्शन करने के लिए पहाड़ की चोटी से घाटी में भी उतर कर आ सकता था। यों तो हम सब मानव जिटल स्वभाववाले होते हैं, मगर गांघीजी तो मुक्ते हम सबसे अधिक जिटल प्रकृतिवाले मालूम पड़े। उनका एक अत्यन्त मोहक और रहस्यमय व्यक्तित्व था। अगर वह केवल सन्त फांसिस होते तो समक्तने में किठनाई न थी। मगर वैसा एकांत संतपन क्या उतना मंगलमय और उनके देशवासियों के तथा संसार के लिए इतना लाभकारी और उपयोगी भी हो सकता था? जब मैंने इस प्रश्न पर विचार किया तो मुक्ते उत्तर मिला—'नहीं।' रहस्य है असल में समन्वय। विभिन्न तत्वों का मिश्रण ही व्यक्तित्व का सार सत्य है। वह संसार के लिए जो कुछ हैं और संसार के लिए जितना कुछ वह कर सकते हैं उसका कारण है उनका एक ही साथ एक से अधिक बहुत कुछ होना।

यही बात मुभे इस लेख की ग्रन्तिम ग्रीर गांधीजी की एक ग्रीर मौलिक विशेषता पर ले बाती है जिसका जिक किये बिना में नहीं रह सकता। मैंने श्रमी उन्हें वह मनुष्य बताया है जिसमें सन्त फ्रांसिस और सन्त थॉमस के साथ कानुनदां ग्रीर व्यवहार-कुशल मनुष्य भी मिला हुआ है। इसीको में ग्रधिक ठीक ग्रीर दुरुस्त शब्दों में यों कह सकता हूँ कि गांधीजी के व्यक्ति-त्व में दो बड़ी परंपराग्रों का मेल मिलता है-एक तो मारतीय परंपरा, जो सामाजिक जीवन में श्रद्धा,भक्ति तथा दर्शन से युक्त धर्म पर जोर देती है, और दूसरी पाश्चात्य परंपरा जो नागरिक ग्रविकार ग्रीर राजनीतिक स्वतंत्रता को ही मुख्य मानती है। श्रौर क्योंकि गांधीजी में इन भेदों का समन्वय होगया हैं इसलिए वह एक महासेतु हैं। उन्हें ग्रपने देश की राजनीति की लौकिक दृष्टि से परे की सतह पर प्रस्तुत और संचालन करने में भी खासी कामयाबी मिली है। वार्मिक परम्परायें इसमें पूर्ववत् कायम रक्खी गई है। वह सफलता-पूर्वक ब्रिटिश लोगों को दिखा सके हैं कि न तो वह राजनैतिक ग्रान्दोलन-कारी हैं, न भारतीय राष्ट्रीय समस्या निरी राजनैतिक है। श्रीर उन्होंने न सिर्फ भारतीयों और बिटिश लोगों के दिमयान ही एक सेतु के रूप में प्रतिष्ठा पाई है प्रत्युत् पश्चिम (यूरोप) के तमाम लोगों का ध्यान अपनी और उन्होंने खींच लिया है और सबके लक्ष्य का केन्द्र बन गये हैं। जो आदमी सांसारिक कमें एवं आध्यात्मिक प्रेरणाओं को बिना परस्पर क्षति पहुँचाये मिला सकता

है वह ग्राज के विश्व का महामोहक ग्रीर विराट् पुरुष हा रहे, तो इसमें सन्देह ही क्या हो सकता है।

इसलिए में अपना यह कर्तव्य समभता है कि गांधीजी के रूप में मैं एक ऐसे व्यक्ति की सराहना करूँ जिसने ग्राध्यात्मिक ग्रीर ऐहिक का सन्दर मेल मिलाया है और जो दोनों को भलीभाँति एक साथ निभाता रहा है। ऐसे व्यक्ति की स्तृति मभ्रे इसलिए भी करनी चाहिये कि वह पूर्व ग्रीर पश्चिम की संस्कृतियों को मिलाता है, श्रीर यह काम श्रंतर्राष्ट्रीय सदभावना तथा विश्व-प्रेम के लिए एक सबसे बड़ी सेवा है। गांघीजी के एक ग्रौर रूप को भी मैं नहीं भूल सकता, उस रूप में जब वह हमारे सामने आते हैं, तो हम उनको अपने स्वदेश की ऐसी ग्रावश्यकताओं को समभनेवाला ग्रीर बतलाने-वाला पाते हैं, जो बिल्कुल सीधी-सादी होती हैं ग्रीर जिनका लोगों के जीवन से बना संबन्ध होता है। चरला उनकी इसी दृष्टि का प्रतीक है। भारतवर्ष ए क ऐसा महाद्वीप है, जिसमें गाँव ही गाँव हैं; और यदि आप किसी भारतीय गाँव को देखें तो आपको मालम होगा कि गाँववालों की सबसे बड़ी आवश्य-कता यह है कि उनका जीवन अधिक पूर्ण हो. उनके लिए और अधिक काम मिले स्रौर उनकी शक्तियों का ग्रधिक-से-ग्रधिक उपयोग हो सके। स्राज वम्बई के चारों ग्रोर कपडे के ग्रीर कलकत्ते के उत्तर में जट के ग्रानेक कारलाने हैं। परन्तु यदि व्यवसाय श्रीर उद्योग को कलकत्ता श्रीर बम्बई जैसे शहरों में रखकर ही संतुष्ट न होकर उन्हें गाँवों में भी लाया जाय तो गाँवों का उद्धार हो जाय, और चंकि भारतवर्ष में ग्रधिकांश गाँव ही हैं, इसलिए गाँवों के उद्घार से समच भारत का लौकिक और आर्थिक कल्याण हो जायगा। गांघीजी ने ग्रामोद्धार के लिये जो काम किया है वह उनकी एक बड़ी देश-सेवा है।

ये विचार हैं जो गांधीजी के बारे में मेरे मन में उस सब संपर्क से उदय होते हैं, जो मैंने उनके बारे में सुन, देख और पढ़कर पाया है। काश, कि मैं अधिक जानता होता ! अन्त में में यह कहकर अपना लेख समाप्त करता हैं कि मेरी जानकारी के अनुसार गांधीजी ने भारत तथा संसार को तीन बातें सिखाने की कोशिश की है। वे हैं (१) प्रीति और प्रीत्यर्थ कर्म, (२) कर्ममात्र में हिंसा का परिहार और (३) दिमाग से ही नहीं प्रत्युत हाथ से भी काम करके जीवन में संपूर्णता लाने के लिए समस्त प्राप्त-शक्तियों का सर्वांगीण समपण।

#### : 9:

# ज्योतिर्मय स्मृति

लारेन्स विनयान, सी. एच., डी. लिट्. [लन्दन]

मैं भारत के बारे में बहुत थोड़ा ज्ञान रखता हूँ। जो किंचित् रखता हूँ, वह उसकी कला के द्वारा। श्रीर क्योंकि में श्रनुभव करता हूँ कि उस देश की समस्याश्रों का वहाँ जाकर स्वयं श्रध्ययन किये वगैर कोई उसकी उलभनों के विषय में ठीक निर्णय नहीं दे सकता, इसलिए मैंने गांधीजी के राजनैतिक जीवन के सम्बन्ध में कुछ कहना ठीक नहीं समभा। यह भी कहने का में साहस कहाँ कि मैं उनकी नीति की छोटी-से-छोटी बारीकियों को भी शायद नहीं समभ सकूँ। मगर इस समय में, जिसे इतिहास मनुष्य-जाति के लिए लाञ्छन के रूप में देखेगा, में दिन-प्रति दिन श्रधिक तीव्रता से यह श्रनुभव करता जा रहा हुँ कि, श्रात्मा ग्रीर मन की वस्तुएँ, या कि वे घटनायें ही जिनका इनसे उद्भव होकर कियात्मक जीवन में व्यवहार होता है, वास्तव में इस श्रस्तव्यस्त ग्रीर क्षुक्च संसार में सबसे कीमती ग्रीर महत्व की हैं। वे ही सारभूत ग्रीर वे ही स्थायी हैं। ग्रीर जैसा में समभता हुँ, गांधीजी उन्हींके समर्थन में जीते हैं। ग्रीर यही कारण है कि उनकी स्मृति ज्योतिमंय है।

: = :

# एक जीवन-नीति

श्रीमती पर्ल एस. बक

[न्यूयाकं]

गांधीजी का नाम उनके जीवन-काल में ही एक व्यक्ति का पर्यायवाची न रहकर हमारे वर्तमान दुःखी संसार के लिए एक ग्रादर्श जीवन का पर्यायवाची बन गया है। मेरे लिए उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ग्रसंयम ग्रीर बुराई की शक्तियों के बीच भी वह जीवन के उसी मार्ग पर फिर से जोर दे रहे हैं। गांधीजी ने ग्रपने स्वीकृत मार्ग पर चलने का जो ग्राग्रह रक्खा है उससे, मुझे यहाँ यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि दूसरे लाखों के साथ मुफे भी संसार में बढ़ते हुए ग्रत्याचार

का अजेय और अडिंग दृढ़ निश्चय के साथ पूर्ण प्रतिरोध करने का साहस प्राप्त हुआ है। इसलिए इस अवसर पर में उनको धन्यवाद देती हूँ और उनके प्रति अपनी अगाध स्तुति के भाव प्रदिश्त करती हूँ।

### 

### गांघीजी के साथ दो मेंट

लायोनल कर्टिस, एम. ए. श्रॉल सोल्स कालिज, ऑक्सफोर्ड ]

१६०३ में पहली बार में गांधीजी से मिला। उसकी मुक्ते अबतक अच्छी तरह याद है। तब मैं उस विभाग में काम करता था जिसके जिम्मे भारतीय प्रवासियों का पेचीदा ग्रौर कठिन प्रश्न भी था। उसके बाद से तो अबतक मुक्ते बहुत-से भारतीयों और चीनियों की मित्रता प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है, लेकिन मुभी विश्वास है कि गांधीजी पहले ही पूर्व-देशीय व्यक्ति थे जिनसे में मिला था। सिरपर हिन्द्स्तानी पगड़ी को छोड़कर वह विलायती ढंग के कपडे पहने हुए थे ग्रीर उन्हें देखकर मैंने अनुभव किया कि वह एक सुयोग्य युवा वकील हैं। अपने देशवासियों के चरित्र की खुबियाँ समभाते हुए उन्होंने बातचीत प्रारम्भ की। कहा कि हमारे देशवासी ग्रध्यवसायी हैं, मितव्ययी हैं ग्रीर संतोषी हैं। मुक्ते याद है कि उन्हें सूनने के बाद मैंने कहा था, "गांधीजी, ग्राप जो समभाना चाहते हैं वह तो मैं पहले ही से मानता हूँ। यहाँ के यूरोपियन हिन्दुस्तानियों के दोषों से नहीं डरते। डर की चीज तो उनके ज हैं।" बाद के व्यवहार में उनकी जिस विशेषता ने मुभे सबसे ग्रधिक प्रभावित किया, वह उनका दृढ़ संकल्प था। उसके बाद से ही मैं यह समभने लगा है कि इस दुनिया में ऐसी विशेषतायें कम ही हैं जिनका मुख्य दृढ़ संकल्प से ग्रधिक है।

बरसीं बाद, १६१६ में बड़े दिन के लगभग, मैं लखनऊ के कांग्रेस किंप में दूसरी बार गांधीजी से मिला । जोहान्सवर्ग के तेज युवक ग्रटनीं के रूप में जिन गांधीजी को ट्रान्सवाल में मैं जाना करता था, उनसे इनमें जो परिवर्तन पाया, वह मैं कभी नहीं भूलूँगा। वह हिन्दुस्तान के देहाती के-से कपड़े पहने हुए थे ग्रीर उनके चहरे पर उन्न्न के साथ तपस्विता के चिन्ह थे। सवेरे का समय था। जोर का जाड़ा पड़ रह था। ग्रंगीठी रक्की हुई थी जिस पर वह बातचीत करते-करते हाथ सेंक रहे थे। ग्रंगीठी

के सहारे बैठकर हमने बातें कीं। उस समय उन्होंने भरसक वर्ण-व्यवस्था का मर्ग, जैसा कि भारतीय समभते हैं, मुभे समभाया।

गांधीजी के अतिरिक्त, यदि हैं तो, थोड़े ही ऐसे आदमी हमारी पीढ़ी में होंगे जिनके इतने अनुयायी हैं, जिन्होंने घटना-चक्रों में इतना परिवर्तन किया है और जिन्होंने एक से अधिक महाद्वीपों में लोगों के विचारों पर इतना प्रभाव डाला है। १६०३ में मिले सुयोग्य युवा वकील में जो आध्यात्मिक शंक्तियाँ छिपी हुई थीं, उनका में उस समय अनुमान न कर सका था। उस अपनी असफलता को मुक्ते नम्रतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए।

: 20:

## गांघीजी श्रोर कांग्रे स

डा॰ भगवान्दास, एम. ए., डी. लिट्. [काशी]

बीसवीं शताब्दी के इन श्रन्तिम चालीस वर्षों का मनुष्य-जाित का तूफानी इतिहास केवल बीस-बाईस नामों का ही खेल हैं। इनमें से ग्राघे से कम ग्राज भी जीवित हैं। महात्मा गांधी केवल उनमें से एक ही नहीं हैं, ग्रिपतु उनमें भी श्रिवितीय हैं। कारण कि वह स्वयं राजनीित ग्रीर ग्रथंशास्त्र के क्षेत्र में ग्रिविताय हैं। कारण कि वह स्वयं राजनीित ग्रीर ग्रथंशास्त्र के क्षेत्र में ग्रिविहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ता, जो नैतिक शक्ति में गांधीजी से बड़ा हो, ग्रथवा उनके बराबर भी हो। 'वर्तमान' को सदा ही बहुत महत्व दिया जाता है; इसलिए जब हमारा वर्तमान युग बीतकर 'मूतकाल' वन जायगा, शायद तभी यह संभव हो सके कि भावी इतिहासकार कुछ ऐसे व्यक्तियों के नामों का उल्लेख कर सकें, जो महात्मा गांधी के वराबर हों; यह बात जरूर है कि गांधीजी के साथ इन भिन्न-भिन्न ऐतिहासक पुरुषों की तुलना करते समय, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लोग विभिन्न युगों में हुए हैं, ग्रीर इसलिए इनकी परस्थितियाँ भिन्न-भिन्न थीं ग्रीर इनके लक्ष्य भी ग्रीर-ग्रीर थे। परन्तु, ग्राज महात्मा गांधी की टक्कर का दूसरा व्यक्तित्व नहीं।

इसलिए मेरे हृदय में उनके प्रति ग्रत्यिवक श्रद्धा पैदा हो जाना स्वाभाविक है। मैं उनके महान् तप का ग्रादर करता हूँ, तप से मेरा ग्रमिप्राय उनके आन्तरिक ओज, उत्साह ग्रौर साहस, उनके ग्रात्म-निग्रह तथा गिवनता, उनके उच्च विचारों की गम्भीरता और संकल्प की दृढ़ता, तथा उनके इन्द्रिय-दमन और इन्द्रिय-संयम ग्रादि गुणों से है। यह वही सात्विक इंद्रिय-दमन ग्रीर इंद्रिय-संयम है, जो प्राचीन काल में भारत की प्रारम्भिक ग्रीर मध्य-युग में ईसाइयों की, तथा बाद में मुसलमानों की धार्मिक प्रम्परा में पाया जाता है। मेरा यह ग्रादर इस कारण है कि उनका तपःप्राप्त ग्रात्मबल एकाग्र मन से भारत की उन्नति में सतत प्रयुक्त होते रहने से उदान, बुद्धियुक्त ग्रीर पवित्र हो गया है।

इसलिए महात्मा गांधी के अद्भुत राजनैतिक नेतृत्व का में भारी प्रशंसक हूँ; उनकी तपोगत पिववता और 'सर्वभूत हित' के लिए मेरे हृदय में गहरा आदर और उनके अद्भुत आत्म-संयम पर आदर और प्रशंसा दोनों के भाव हैं। उनकी स्थिर संकल्प-युक्त सतत आत्म-परिचालन की शिवत 'धीरता' (धियम् + इरयित) ऐसी विलक्षण है कि गम्भीर पिरिस्थितियों में या परीक्षा के किन अवसरों और कष्टों में, जिनसे वह घिरे ही रहते हैं, उनका सार्वजिनक वर्तन देखकर कहना होता है कि जब कभी परीक्षा हुई वह ओछे, हलके कृत्य या विचार से मुक्त मिले। उनका अचूक गौरव और सौजन्य, उनकी आत्मा को धीरता, भारत की सेवा में उनकी अपनी आन्तरिक प्ररणा के अनुसार मन और शरीर की अथक कियाशीलता, इन सबके कारण उनके घोर उग्रतम विरोधों भो उनकी प्रशंसा करते रहे हैं और प्रायः उनकी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए तैयार हो गये हैं।

यह अनुभव करते हुए, यह उचित है कि इस अवसर पर में श्रद्धा-ज्जिल के रूप में कुछ फूल भेंट करके ही संतुष्ट न हो जाऊँ। ऐसे सत्कार से तो महात्मा गांधी अब तक ऊब चुके होंगे। इसलिए में उनके महान् कार्य के सम्बन्ध में कुछ ऐसे आलोचनात्मक विचार उपस्थित करने का साहस करता हूँ, जैसे में पन्द्रह या अधिक वर्षों से कुछ सुभावों के साथ-साथ उनके और भारतीय जनता के सम्मुख रखता आया हूँ। महात्मा गांधी ने भारत में जिस नवजीवन का संचार किया है उसके सम्बन्ध में में जो विचार प्रकट करूँगा, वे सब अपनी उत्कृष्ट बुद्धि की धृष्टता से नहीं उपजे हैं, बल्कि उनका आधार परम्परागत प्राचीन ज्ञान ही है।

सामान्यतः विश्वपरिस्थितः विशेषतः भारतीय परिस्थित

मानव-जगत् चार वर्ष के पश्चात् सन् १९१८ में भयानक ग्रन्निकुण्ड से बाहर निकल पाया। पर उसकी ग्रांख नहीं खुली। ग्रब भी वह फिर रौरव के तट पर खड़ा है ग्रौर गिरना ही चाहता है। स्पेन इस युद्ध से नष्ट हो गया और इस युद्ध में फान्को और फासिज्म की विजय हुई। चीन जान पर खेलकर जापान से लड़ रहा है। पराधीन शोषित ग्रीर ग्राध्यात्मिकता से च्यत भारतवर्ष राजनीतिक तथा आधिक संघर्ष को अहिसात्मक रूप से चला रहा है। परन्तु अहिंसा के बिल्कुल विपरीत यहाँ जबतब साम्प्रदायिक दंगे भी हो जाते हैं। भारत के दुष्ट-वृद्धि,धार्मिक,राजनैतिक नेताओं की कुमन्त्रणाओं और ब्रिटेन की कृटिल राजनीति का यह परिणाम है। धर्म को अपने तफे का पेशा बनाकर रखने वाले मजहब के ठेकदारों ने दोनों मजहबों को उनकी यथार्थता से दरकर विरूप, विकृत और कलुषित कर दिया है। इस मूल कारण से ब्रिटिश'क्टनीतिज्ञ' फायदा उठा रहे हैं । यह कहना कि दोनों जातियों के कोई समान मानवोचित हित नहीं हैं, एक की हानि में ही दूसरे का लाभ है, इस पश्चिमी धारणा की ही हबहु पर भोंड़ी नकल है कि कोई देश,राष्ट्रया वंश दूसरे देश वंश या राष्ट्र पर म्रातंक जमाकर या उसे दास बनाकर ही फलफूल सकता है। इस धारणा का श्राधार जीव-विज्ञान का "जीवन के लिए संघर्ष" नामक वह नियम है, जिसके अनुसार विभिन्न प्राणी जीवित रहने के लिए ग्रापस में लड़ा करते हैं। ग्रीर सबल निर्बल को हड़प कर अपना जीवन धारण करता है। इस नियम की खोज पर यरोप बहुत गर्व करता है, परंतु इस नियम से कहीं अधिक बड़ा और अच्छा सिद्धान्त एक ग्रीर है। उस सिद्धान्त का नाम है "जीवन के लिए सहयोग"। इसको लोग भूल जाते हैं अथवा जानवृक्ष कर भुला देते हैं। इसका नतीजा यह है कि भारत का सारा वातावरण पारस्परिक द्वेष और अविश्वास की विषैली गन्ध से स्रोतप्रोत है और प्रत्येक शांति-प्रिय, ईमानदारी स्रौर भले हिन्दू भौर मुसलमान के लिए जीना चिन्तामय हो गया है। बहुत पहले, स्वर्गीय श्री गोपालकृष्ण गोखले ने कहा था-"हिन्दू, मुसलमान ग्रीर ब्रिटिश शक्ति त्रिभूज की कोई-सी दो भुजायें मिलकर स्पष्टतया तीसरी से बड़ी हैं।" इसीलिए, लन्दन में सन् १९३० से १९३३ तक हुई तीन गोलमेज परिषदों का परिणाम यही हुआ कि पृथक् चुनाव-पद्धति पर स्वीकृति की मोहर लगाकर ग्रौर उसे भविष्य में जारी रखकर दोनों जातियों के पृथक्करण की कलुषित पद्धति की व्यवस्था की गई है। फिर यह तो होना ही था कि नौकरियों में साम्प्रदायिक अनुपाल और समानु-पात को बढ़ावा देकर ऊपर से नीचे तक को राष्ट्र की सब नौक्रियों मे साम्प्रदायिक भावना ला दी गई। इन नौकरियों पर रहनेवाले स्वभावतः भौसत नागरिक से अधिक चतुर और विज्ञ होते हैं और इनके हाथ मे सरकारी अधिकार की भारी शक्ति रहती है; और आजकल प्राय: इर

जगह शक्ति का ग्रथं होता है, निर्वल, भले ग्रौर ईमानदार को सहायता देने की ग्रपेक्षा उसे हानि पहुँचाना श्रीर उसके मार्ग में रोड़े ग्रटकाना।

ब्रिटिश कूटनीति ने जब से पृथक् चुनाव की पढ़ित की स्थापना की है, तबसे भारत में साम्प्रदायिक समस्या सब समस्याओं से अधिक तीन्न बन गई है। पहले तो यह पृथक् निर्वाचन-नियम इस शताब्दि के दूसरे दशाब्द म म्युनिसिपल और जिला बोर्डों में दाखिल हुए और फिर इस तीसरे दशाब्द में धारासभाओं में प्रवेश पा गये।

२३ मार्च १९३९ को एक अमेरिकन सम्वाददाता ने महात्मा गांघी से प्रश्न किया— "क्या भारत आपकी पसन्द के माफिक ही उन्नित कर रहा हैं?" महात्माजी विचारमग्न होगये और फिर उत्तर दिया— "हाँ, कर रहा है। कभो मुफ्ते इसमें आशंका तो होती हैं, लेकिन मूल में उन्नित हैं और वह उन्नित पक्की है। सबसे बढ़ी बाधा हिन्दू-मुस्लिम मतभेद हैं। यह एक भारी हकावट है। इसमें मुफ्ते कोई प्रत्यक्ष उन्नित नहीं दिखाई देती। लेकिन इस कठिनाई को भी हल होना ही है। हाँ, जनता का दिमाग मुकाम पर है, यदि और नहीं तो इसी कारण कि उसे कोई स्वार्थ नहीं साधना है। दोनों जातियों की राजनैतिक शिकायतें एक ही हैं और आधिक शिकायतें भी भिन्न नहीं हैं।"

यह सर्वथा सत्य है कि ये शिकायतें एक ही हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि फिर वह दोनों जातियों को यह बात क्यों नहीं मनवा सके ग्रौर क्यों उनको एक नहीं कर सके ? किंठिनाई को एक दिन हल होना है —िनिस्सन्देह यह हल होगी, परन्तु जैसे स्पेन में हुई वैसे ही, शांति से ? क्या यह सम्भव है कि कुछ ऐसा किया जा सके जिससे यह शांति के साथ हल हो जाय ? "जनता का दिमाग मुकाम पर है, यदि ग्रौर नहीं तो इसी कारण कि उसे कोई स्वार्थ नहीं साधना है"—क्या यह कथन जरा गोलमोल नहीं है ?

चीन, जापान और शेष एशिया की तरह भारत में भी 'जनता' का ग्राधकांश किसान है। ये किसान सब जगह ग्रत्यन्त 'व्यक्तिगत परिधि में रहनेवाले' और 'स्वार्थी' होते हैं। परन्तु यह मान भी लें कि ये ग्रपेक्षा-कृत ठीक-ठीक और 'निस्वार्थं' हैं तो भी क्या इन्हें धर्म के यथार्थं तत्त्वों और उचित सामाजिक संस्थान के कुछ मुख्य-मुख्य मूलभूत सिद्धान्तों की विधिवत् शिक्षा मिली हैं ? किंठनाइयों का शांति से हल स्वतः होजानेवाला नहीं हैं। हममें से कुछ तो यह ग्रनुभव करते हैं कि सब धर्मों के समान मुख्य तत्त्वों ग्रीर उचित समाज-व्यवस्था के मूलभूत सिद्धान्तों के ज्ञान का

अनवरत प्रचार करने से ही साम्प्रदायिक समस्या का हल सम्भव होगा। कांग्रेस की स्थिति

कांग्रेस जिस राजनैतिक ग्रौर ग्राधिक ग्रांदोलन को चला रही है। वह उपर से तो बहुत कुछ ग्राहिसात्मक है, परन्तु भीतर से बैसा नहीं है। कांग्रेस के भीतर ग्रनेक प्रकार की बुराइयाँ फैली हुई हैं। चुनावों में कांग्रेस के पदों के लिए मत-पेटियाँ लूटी गईं, जलाई गईं, उड़ाली गईं; लाठियाँ चलीं ग्रौर कई बार गहरी चोटें भी ग्राईं—एक-दो ऐसी घटनाग्रों में हत्या भी होगईं; जैसा कि ब्रिटेन में भी कुछ दिन पहले तक ही होता था। साप्ताहिक 'हरिजन' में महात्मा गांची के लेख इसके साक्षी हैं। दूसरे प्रमाण की ग्रावश्यकता ही नहीं हैं; यदि पड़े ही तो मार्च १९३९ के तिपुरी कांग्रेस के खुले ग्राधिवेशन में निर्विरोध पास हुए "ग्रनीति-विरोधी" प्रस्ताव पर दिये गये भाषणों को पढ़ लेना काफी होगा। लेकिन इस चित्र का सुनहला पहलू भी है। निर्वाचकों की ग्रामित संख्या ग्रौर निर्वाचनकों के विस्तार को देखते हुए, तथा यह घ्यान में रखकर कि यह चुनाव का "पहला प्रयोग" था, ऐसी-ऐसी दु:खद घटनाग्रों की संख्या कोई ग्रधिक नहीं कही जा सकती।

#### रोग का निदान

कुल मिलाकर इस परिस्थित में जनता के प्रेम में जाग्रति उत्पन्न करने के लिए जो सर्वोत्तम सुंदर साधन उपलब्ध थे, वे जाग्रति उत्पन्न करने तक तो ग्राश्चर्यंजनक रूप से सफल हुए; परन्तु महात्मा गांधी के ये उपाय जितने सफल होने चाहिए थे, उतने सफल क्यों नहीं हुए? स्पष्ट ही नेतृत्व में कोई बढ़ी गहरी कमी रह गई है। मैं यहाँ यह दुहरा दूँ कि भारत की वर्तमान परिस्थिति में ग्राहिंसात्मक ग्रसहयोग या भद्र-ग्रवज्ञा—कुछ भी कहिए—निस्संशय यही एक सर्वोत्तम साधन है। इस तरीके से महात्मा गांधी ने भारतीयों में संकल्प की शक्ति भरने में एक जादू-सा किया है। उन्हें एक शान्तिशाली शस्त्र दे दिया है। यह तरीका लोगों की प्राचीन भावना और परम्परा के ग्रन्कूल है। 'घरना' या धारणा (अत्याचारी के द्वार पर बुराई दूर न होने तक मरण का निश्चय करके बैठे रहना) प्रायोपवेशन (ग्रामरण ग्रनशन) उपवास, ग्राज्ञाभंग, भद्रश्रवज्ञा, देश-त्याग, राज-त्याग, राजा को छोड़ देना 'राजा तत्र विगर्हते' (खुलेग्राम राजा की निन्दा) ग्रादि ये कुछ प्राचीन पुस्तकों में विणत ग्राहिसामय उपाय हैं जो ग्राविकार के दुष्पयोग को रोकने के लिए काम में लाये

जा सकते हैं। हाँ, खास परिस्थितियों में जब शांतिमय उपाय ग्रसफल हो जाय तब सशस्त्र युद्ध की न केवल ग्राज्ञा ही है, ग्रपितु इसका विधान भी है।

ये सब उदात्त प्रयत्न यदि फल नहीं दे पाते हैं तो इसका कारण "कोई ग्रौर कमी" है। किसी ग्रनिवार्य वस्तु के ग्रभाव से ही नस्खा रोग-निवारण में ग्रसफल रहा है। वह ग्रबतक रोग को शान्त भी नहीं कर सका। न महात्मा गांधी ने, न 'हाई कमाण्ड' ने कभी कोई ऐसी योजना वनाई जिसके ब्रनसार मंत्रिगण मिलकर एक ढंग से सर्वसाधारण के हितार्थं कानन-रचना का काम करें। वे भविष्य के गर्भ में निहित 'वैधानिक ग्रसेम्बली' की प्रतीक्षा में हैं कि वह यह काम करेगी। निस्सन्देह कुछ प्रान्तों में यह ग्रसन्तोष, ग्रन्य प्रान्तों की ग्रपेक्षा, 'ग्रपने ही प्रान्त के' मन्त्रियों से अधिक है। है यह सब प्रान्तों में, कहीं एक बात को लेकर तो कहीं दसरी बात को लेकर। यह कारण प्रान्त-प्रान्त में ग्रलग-ग्रलग है। हम कुछ लोग पिछले वर्षों से कांग्रेस के 'हाई कमांड' ग्रौर 'लो कमांड' का तथा सामान्य जनता का ध्यान इस भारी कमी की ग्रोर ग्राकषित करने का प्रयत्न करते ग्रारहे हैं ग्रीर उसकी पूर्ति के लिए कुछ मार्ग-निर्देश भी करते रहे हैं। परन्तु अबतक यह सब व्यर्थ रहा है। अब तो कांग्रेस में जो मतभेद पैदा होगया है, वह शायद 'नेताग्रों' ग्रौर जनता का ध्यान हठात इस ग्रोर ग्राकषित करेगा। इस मतभेद का परिणाम ग्रत्यन्त दुरगामी होगा । यदि यह दर न हम्रा तो कांग्रेस ने पिछले बीस वर्ष के ग्रात्म-त्याग और बलिदान से जो कुछ प्राप्त किया है वह सब जाता रहेगा। उसमें यदि मुधार होगा और कलह की जगह एकता लेगी तो यह कार्यक्रम में उस भारी तृटि को दूर करने पर ही सम्भव होगा ग्रौर जो संकल्प-शक्ति देश ने हाल में प्राप्त की है, वह इसी भाँति बाल-रोगों, ग्रांतरिक-ज्वरों और ग्रात्मघात से बचाई जा सकती है। इसी उपाय से इस राष्ट्र-संकल्प को वह ऐक्य प्राप्त होगा, जिसका ग्रभाव उसे ग्रकाल-मृत्य के मुँह में लिये जा रहा है।

परन्तु ऊपर की श्रावश्यक बात कहते हुए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेसी-मंत्री बड़ी मिहनत से काम कर रहे हैं ग्रौर मद्यपान की बुराई मिटाने, साक्षरता फैलाने, किसानों का ऋण-भार कम करने, स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने, स्वास्थ्य का सुधार करने ग्रौर रोगों को रोकने में बड़ी कोशिशों कर रहे हैं। उन्हें जैसी चाहिए वैसी सफलता इसलिए नहीं मिल रही है कि कांग्रेस के ग्रनुयायियों कीनि बंलता के कारण उन्हें स्थायी सरकारी सर्विसों से पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है, ग्रीर सबसे बढ़कर इसलिए कि जनता को स्वराज्य, 'स्वशासन' शब्द की जिस्त व्याख्या नहीं बताई गई।

न महात्मा गांघी ने, न पं० जवाहरलाल नेहरू ने, न श्री सुभाष-चन्द्र बोस ने, न हाई कमांड के किसी सदस्य ने और न कांग्रेस के किसी दूसरे गण्य-मान्य 'नेता' ने ही जनता के सम्मख कभी 'स्वराज्य' शब्द की व्याख्या करने का प्रयत्न किया (स्व० चित्तरंजन दास ने एक बार किया था )। सन १९३६ या १९३७ तक महात्मा गांधी तो समय पडने पर यही कहते थे कि मेरे लिए तो 'श्रीपनिवेशिक राज्य' ही स्वराज्य है। ग्रपनी एक हाल की भेंट में, जिसका पीछे जिक है, उन्होंने कहा था— "मैं स्वयं ठीक नहीं कह सकता कि मैं इस विषय में कहाँ हैं।" कुछ भी हा. श्रौपनिवेशिक राज्य तो उसी ब्रिटिश शासन-पर्द्धात की नकल है जिसे माना प्रजातंत्र जाता है, पर मूल में है 'गुट्टतंत्र'। महात्मा गांधी ने भारत के लिए ग्रावश्यक सामाजिक व्यवस्था के सम्बन्ध में भी, जो निरी शासन पद्धति से भी कुछ ग्रधिक जरूरी चीज हैं - कोई निश्चित विचार प्रकट नहीं किये हैं। एक बार पूना में, यदि में भूलता नहीं तो, सन् १९३४ में उन्होंने समाज-व्यवस्था के विषय को लेने से ही स्पष्ट इन्कार कर दिया था। कह दिया था यह तो 'बड़ो बात' है । महात्मा गांधो ने बड़ी स्पष्टवादिता से बार-बार ऐसी बातें दूहराई हैं कि "मैं ग्रागे की बात नहीं बता सकता।" "मुक्ते ग्रपने नारों ग्रोर ग्रंबेरा-ही-ग्रंबेरा दिखाई पड़ता है"। "मुभे ग्रपने में ग्रब वैसा विश्वास नहीं रह गया जैसा पहले था।" "यदि मेरे पास स्वराज्य की योजना हो तो जनता के सामने लाने में देर न करूं।" "जनता के द्वारा चुनी जानेवाली भावी वैधानिक असेम्बली ही इसका निर्णय करेगी ।" भारत को स्वराज्य मिलेगा या नहीं इसका निर्णय भी यही वैधानिक ग्रसेम्बली क्यों न करे ! इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी के सम्पूर्ण विचारों का संग्रह उनकी 'हिन्द स्वराज्य' नामक पुस्तक में है। इस पुस्तक का सारांश यह है कि अर्वाचीन सभ्यता की जो विशेषतायें या खास-खास चीज हैं - जैसे यंत्र, रेलवे, जहाज, वायुयान, बिजली का प्रकाश, मोटर-गाड़ी, डाक, तार, छापेखाने, घड़ियाँ, ग्रस्पताल, शिक्षापद्धति, शिक्षणालय, चिकित्सा-पद्धति ग्रादि-ये सब बुरे हैं ग्रौर इनको केवल सुधार लेना, सही कर लेना और व्यवस्थित कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु ये सर्वथा त्याज्य हैं। जाहिरा तौर पर इसी भाँति यह भी कहा जा सकता है कि

प्राचीन भारतीय सभ्यता के बहुत से अंश भी—जैसे विशाल मंदिर, नक्काशी के घाट और महल, लित कलायें, शाल और कमखाब, ज्ञान-विज्ञान और साहित्य ग्रादि—जीवन की 'शोभा' बढ़ानेवाली सब चीजें भी हेय हैं और मिट जानी चाहिएं; तथा ग्राद्य कृषि-जीवन ही फिर हो रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर और प्रकृति मनुष्य-जाति से यही चाहते हैं। लेकिन 'सभ्यता' और इसकी कलायें तथा विज्ञान भी तो प्रकृति की उपज हैं।

पर दुर्भाग्य यह है, और महात्मा गांधी निर्मल हृदय से स्वयं खुलकर स्वीकार भी करते हैं कि वह "केवल सत्य का मार्ग दिखा सकते हैं परन्तू स्वयं सत्य को नहीं।" ग्रौर उन्होंने उस पूर्ण सत्य को स्वयं देखा भी नहीं है. जिसको भारत के प्राचीन ऋषियों ने देखा, दिखाया और जिसका मार्ग भी बताया था। व्यक्ति-समध्टि-तंत्र के सत्य का जो सम्पूर्ण दर्शन ऋषियों ने पाया था, वह महात्मा गांधी को प्राप्त नहीं हुआ है। उनके 'हिन्द-स्वराज' में जो सत्य है वह उसी तथ्य का ग्रस्पष्ट ग्राभास-मात्र है जिसका उपनिषदों गीता और मनस्मति ने प्रतिपादन किया है। उपनिषदादि प्रतिपादित तथ्य यह है कि इस सारी पथक-पथक चेतन सत्ता और सारी जीवन किया का मलाघार और ग्रादि-कारण ग्रविद्या या माया है जिससे हम यह मान लेते हैं कि अनादि-अनन्त आत्मा और हाड-मांस का पिण्ड, यह शांत शरीर दोनों एक ही हैं। इसी से 'ग्रहंकार,' 'स्वार्थ-भावना,' 'राग-विराग,' 'प्रेम ग्रौर घणा' का जन्म है, ग्रौर इसी कारण 'परमार्थ,' 'ग्रात्म-त्याग,' 'दान-दया.' ग्रादि भावनायें सम्भाव्य ग्रौर यथार्थ बनती हैं, ग्रन्त में सब मानवीय दु:ख-सुख भी त्याग कर पूर्ण समाधि ग्रथात चित्तशक्ति के सर्वोच्च तत्व में फिर से लीन हो जाना चाहिये। लौटकर केवल किसानी जीवन पर पहुँच जाना ही काफी नहीं होगा। इस सचाई पर चलने के लिये हमें और भो पीछे जाना पड़ेगा। राष्ट्रों ग्रौर व्यक्तियों को इसी प्रकार लौटना पड़ेगा लेकिन उचित ग्रवसर देखकर, ग्रर्थात सब पदार्थों का भोग तथा प्रनुभव करने ग्रीर ग्रपेक्षाकत कल्याण-मार्ग पर चलते रहने के ग्रौर 'स्वार्थ' तथा 'परमार्थ' की अपनी सब तुष्णा-वासनाओं को तुष्त करने के पश्चात्। महात्मा गांधी ने प्राय: 'स्वराज' का अर्थ 'रामराज' किया है; परन्तू यहाँ भी रामराज का निश्चित लक्षण नहीं बताया। लेकिन अगर वाल्मीकिका विश्वास करें तो राम-राज तो निरे कृषि-जीवन से बहुत भिन्न था। इसमें कृषि-जीवन को प्रधानता ग्रवश्य थो; लेकिन इसमें केवल गाँव ही नहीं थे. ग्रच्छे शहर भी थे। राम की अयोध्या का वाल्मीकि-कृत वर्णन अधिक रमणीय होते हुए भी रावण की सुनहरी लंका की भाँति ही महिमामय है। और लंका तो 'यांत्रिक' ही अधिक थी।

भारत की वर्तमान ग्रवस्था ग्रीर इसके ग्रन्दरूनी मतभेदों को देखकर हमारी युवक शिक्षित पीढ़ी की आँखें रूस और उसके बोल्शेविज्य समाज-वाद या साम्यवाद पर जा टिकती हैं - यद्यपि रक्तपात द्वारा जब-तब की जाने वाली पार्टी-शुद्धि Purges की खबरों से वे भयभीत भी हैं। दूसरी स्रोर कांग्रेस के (स्रीर उसके बाहर के) प्रानी पीढ़ी के लोगों की स्रॉख दास-मनोवृत्ति की निन्दा करके भी, ब्रिटेन ग्रीर उसके उपनिवेशों के, ग्रमे-रिका के, श्रीर शायद फ़्रांस के भी, प्रजातंत्रवाद—या उसे कुछ भी कहिये— पर जमी हुई हैं। भारत में कोई भी नाजीवाद या फासिज्म के 'ब्रादर्श' का सुप्रत्यक्ष समर्थन नहीं करता दीख पड़ता। तो भी हममें से कम-से-कम कुछ तो यह अनुभव करते हैं कि यदि सब 'वाद'अपनी 'अतिशयता' छोड दें और इसके स्थान पर सच्चे ग्राध्यात्मिक धर्म की थोड़ी-सी मात्रा ग्रीर कुछ भनो-बंज्ञानिक सिद्धांत ग्रहण कर लें तो वे तत्काल एक-दूसरे से हिलमिल हा नहीं जायंगे, परस्पर ग्रालिंगन भी करने लग जायंगे। इन सब 'विचार-धाराम्रों स्रोर 'वादों' ने भलाई की है स्रोर पाप भी कमाया है। वे केवल अपने-अपने पक्ष के गर्म मिजाजियों के कारण ही एक-दूसरे को घूर रहे हैं, ग्रीर यही इनकी गर्मदिली ग्रपने-श्रपने ग्रादिमयों की शक्ति 'युद्ध का संगठन' करने में खर्च कर देती है, 'शान्ति की व्यवस्था' करने में नहीं।

दुर्बल जातियों के साथ पश्चिमी सभ्यता ने जो पाप किये हैं वे अब प्रकट हो रहे हैं। भाग्य उसका सूत के धागे से लटकता दीखता है। उस सभ्यता की ऐसे संकट और मरणासन्न हालत देखकर हमारे 'प्रजातंत्री' और 'समाजवादी' नेताओं का अनेक पश्चिमी वादों का मोह और जोश दूर नहीं तो कम तो पड़ना ही चाहिये। क्योंकि इन वादों की स्वयं पश्चिम के ही बहुत से प्रमुख वैज्ञानिक और विचारक प्रवत्र निन्दा कर रहे हैं। इससे चाहिये कि वे और हम अपने पुराने काल-परीक्षित समाज-व्यवस्था के सिद्धांतों की ओर जायें और उन पर गम्भीरता से विचार करें। प्रश्न हो सकता है कि यदि वे सिद्धांत इतने अच्छे थे तो भारत का पतन क्यों हो गया? उत्तर यह है कि उनके संरक्षकों में शील-चारिश्य नहीं रहा, उनकी 'स्परट,' 'आत्मा' बदल गई, 'दिमाग' बिगड़ गया, भले सिद्धान्तों का व्यवहार छोड़ दिया गया, उनकी उनेका की गई; यही नहीं उनके स्थान पर बुरे सिद्धान्त

स्रपना लिये गए। भारत के विधि-विधान के संरक्षक 'तप' और सद्ज्ञान दोनों खो बैठे। कोई राष्ट्र, कोई जाति, कोई सभ्यता तबतक पनप नहीं सकती जबतक उसके स्रंतरंग में ठोस सत्य न हो और दुदंमनीय हृदय और मस्तिष्क न हो। राष्ट्र का बल होते हैं ऐसे व्यक्ति जो स्वभाव से परमार्थी, त्यागी और ज्ञानी हैं। जो राष्ट्र या जाति 'हृदय और मस्तिष्क' की इस शिक्त को नहीं बना या पाल सकते, वे या तो भृष्ट होकर, या किसी प्रचण्ड प्राकस्मिक घटना से, युद्ध के ध्वंस से स्रकाल ही काल के ग्रास हुए बिना या गुलाम बने बिना और दूसरों की दया पर जिये बिना नहीं रह सकते। भारत के भाग्य में यह दूसरी बात लिखी थी उनके बुद्धिबल की। परन्तु भारत में सभी तक बहुत-कुछ जीवन बच रहा है, और नया जीवन मिलने की भी पूरी सम्भावना है, यदि महात्मा गांधी के 'तप' में स्नावश्यक 'विद्या' का मेल हो जाय।

महात्मा गांघी ग्राज हमारी महत्तम नैतिक श्रौर तपःशक्ति हैं। बस, श्रावश्यकता है कि समाज-व्यवस्था-सम्बंधी पुरातन विद्या ग्रौर ज्ञान का संयोग प्राप्त हो जाय। गांघीजी तब भारत की रक्षा कर सकेंगे ग्रौर इसको एक ऐसा ज्वलंत ग्रादर्श बना सकेंगे कि पश्चिम भी भ्रनुकरण करेगा। यह देश तब पश्चिम के ग्राकार-प्रकार की ही एक निस्तेज ग्रौर विकृति छाया-मात्र नहीं रहेगा।

यह काम ाभी होगा जब कि महात्मा गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता इस सम्बन्ध में ग्रपने-ग्रपने मस्तिष्क निभांत कर लेंगे और भारतीय जनता के अनुकूल सर्वोत्तम सामाजिक रचना या व्यवस्था के सम्बन्ध में ग्रपने निश्चित विचार बना लेंगे। तब उन्हें हिन्दू, मुसलमान और ईसाई स्वयंसेवकों का एक मजबूत दल संगठित करना होगा। ये स्वयंसेवक त्यागी, घूमने-फिरने और कड़ा परिश्रम करने के ग्रादी, बौद्धिक चमताओं से सम्पन्त हों, यदि वह सम्पन्तता न हो तो उसे प्राप्त करने की तत्परता होनी चाहिये। ये स्वयंसेवक ऐसे हों कि जो, मिलकर, भारत के कोने-कोने में निम्न सन्देश सुनाने में ग्रपना जीवन ग्रपित कर दें। यह सन्देश दो प्रकार का होगा। प्रथम, केवल भारतीयों के लिए ही नहीं, ग्रपितु जाति, धर्म,रंग, वंश या लिंग-भेद के बिना समग्र मानव-जाति के हित के लिए प्राचीन बुजुर्गे द्वारा प्रति-पादित वैज्ञानिक समाजवादी योजना और संगठन का ज्ञान-प्रसार। दूसरा, एक ही विश्व-धर्म की यह घोषणा कि मूलतः सब धर्म एक ग्रीर ग्रभिन्त ही हैं। कांग्रेस कमेटियां प्रत्येक नगर और जिले में हैं, ग्रीर रियासतों में भी

हैं। वे स्वयंसेवको को इस काम में सुविधा पहुँचा सकती हैं। वे स्वयंसेवक लोकमत को शिक्षण देंगे ग्रीर लोगों को बतायँगे कि 'स्वतन्त्रता' का ग्रयं ग्रपने ग्रधिकारों का प्रयोग करने की ग्राजादी तो है ही, पर उससे भी ग्रधिक ग्रयं है उन कर्तंच्यों का पालन जो कि उक्त समाज-रचना की योजना में भिन्न-भिन्न व्यवसाय के लोगों के लिए निश्चित किये गये हों।

### : 22 :

## गांधीजी का राजनेतृत्व

यलबर्ट श्राइन्स्टाइन, डी. एस-सी.

[ दि इन्स्टीट्यूट ग्रॉव एन्डवान्स्ड स्टडीज, स्कूल ग्रॉव मैथेमेटिक्स, प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी, श्रमेरिका ]

गांधीजी राजनैतिक इतिहास में श्रद्वितीय व्यक्ति हैं। उन्होंने पीड़ित लोगों के स्वातन्त्र्य-संघर्ष के लिए एक बिलकुल नयी और मानवोचित प्रणाली का ग्राविष्कार किया है और उसपर भारी यत्न ग्रीर तत्परता से ग्रमल भो किया है। उन्होंने सभ्य संसार में विचारवान् लोगों पर जो नैतिक प्रभाव डाला है उसके पाश्चिक बल की ग्रातिश्योक्ति से पूर्ण वर्तमान युग में बहुत ग्रधिक स्थायी रहने की संभावना है, क्योंकि किसी भी देश के राजनीतिज्ञ ग्रपने व्यावहारिक जीवन और ग्रपनी शिक्षा के प्रभाव से जिस हद तक ग्रपने देशवासियों के नैतिक बल को जाग्रत और संगठित कर सकेंगे, उसी हद तक उनका काम चिरस्थायी रह सकेगा।

हम बड़े भाग्यशाली हैं और हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें ऐसा प्रकशमान समकालीन पुरुष दिया है—वह भावी पीढ़ियों के लिए भी प्रकाश-स्तम्भ का काम देगा।

#### : 22 :

## गांधीजी : समाज-विज्ञान-वेत्ता श्रौर श्राविष्कर्ता

रिचर्ड बी. प्रेग

### [ सॉउथ नाटिक, मैसाच्युसेट् अमेरिका ]

यंत्र के सम्बन्ध में गांधीजी के जो विचार हैं, उनको लोगों ने ठोक-ठीक नहीं समभ पाया। इसीलिए पश्चिमी देशों में गांधीजी को वैज्ञानिक का 'बिल्कुल उल्टा' माना जाता है, परन्तु एसा मानना ठीक नहीं है।

वह एक समाज-वैज्ञानिक हैं, क्योंिक वह सामाजिक सत्य की खोज वैज्ञानिक ढंग से करते हैं—पहले वह तथ्यों का निरीक्षण करते हैं, फिर उस निरीक्षण के ग्राधार पर उनकी श्रंतःवृत्ति जिस ग्रपनियम को बनाती है, उसको वह बौद्धिक रूप देते हैं ग्रीर ग्रन्त में उसकी सचाई की जाँच के लिये प्रयोग करते हैं। उन्होंने मुक्ते एकबार बतलाया था कि में पश्चिमी वैज्ञानिकों को बहुत पूर्ण नहीं मानता; क्योंिक उनमें से ग्रधिकतरे ग्रपने ग्रपनियमों या स्थापनाग्रों को ग्रपने ऊपर नहीं परखना चाहते। परन्तु वह ग्रीर किसीको ग्रपनी स्थापनाग्रों पर ग्रमल करने के लिए कहने से पहले, उनको ग्रपने ऊपर परखकर देख लेते हैं। वह ऐसा ग्रपनी सभी कल्पनाग्रों के बारे में करते हैं—चाहे वे भोजन, स्वास्थ्य, चरखा, जात-पाँत ग्रथवा सत्याग्रह, किसी भी विषय में वयों न हों। उन्होंने ग्रपनी ग्रात्मकथा का नाम ही 'मेरे सत्य के प्रयोग' रक्खा था।

गांधीजी केवल वैज्ञानिक नहीं हैं, वरन् वह सामाजिक सत्य के क्षेत्र में एक महान् वैज्ञानिक हैं। समस्याश्रों का चुनाव, उनको सुलम्माने के ढंग, सत्य की खोज में लगन ग्रौर पक्काई तथा मानव-हृदय के ज्ञान की गहराई— इन सभी दृष्टियों से वह महान् हैं। उनके सामाजिक स्रोविष्कारों की महत्ता इस बात में है कि उनकी कार्य-प्रणालियाँ ऐसी होती है कि जनता के विचारों और भावों की संस्कृति तथा प्रवृति का उनके साथ मेल हो जाता है ग्रीर वे उसकी ग्राधिक तथा ग्रीद्योगिक साधनों के अनुकृत पड़ती हैं। मेरी समक्ष में उनका बड़प्पन इसको समक्षने में भी है कि किन बातों को त्याग देना चाहिए और किनको बचाये रखना चाहिए। किसी सुधार पर कब ग्रौर कितनी शीघ्रता से ग्रमल करना चाहिए, यह परख लेने की उनकी योग्यता भी उनकी महत्ता की साक्षी है। वह जानते हैं कि प्रत्येक समाज किसी भी ग्रवसर पर एक विशेष सीमा तक ही परिवर्तन के लिए तैयार होता है। वह जानते हैं कि कुछ परिवर्तन तो गर्भस्था में देर तक रहने पर भी एकदम जन्म ग्रहण कर लेते हैं, और दूसरे कई परिवर्तन पूर्ण होने के लिए कम-से-कम तीन पीढ़ी तक समय ले लेते हैं। वह जानते हैं कि कई मामलों में लोग पुराने जन्म-परम्परागत अभ्यासों और विचारों को त्याग कर, नयों को उनके मुख्य फलिताथौं-सहित शीघा ग्रहण नहीं कर लेते हैं। सामाजिक बातों

के नूतन ग्राविष्कारों के मामले में उनकी महत्ता का एक ग्रीर प्रमाण है कि वह जब कभी कोई नया सामाजिक सृधार ग्रागे रखते हैं तब उसे पूरा करने के लिए ग्रावश्यक प्रभावशाली संगठन पहले ही कर लेते हैं। संगठन ग्रीर शासन की सब बारीकियों के वह पूर्ण जाता हैं। न जाने कितने क्षेत्रों में उनके कामों में परिणाम-स्वरूप उनकी ग्रसाधारण महत्ता पहले ही सिंड हो चुको हैं; ग्रीर मेरा विश्वास है कि इतिहास उन क्षेत्रों में भी उनकी महत्ता सिद्धकर दिखलायेगा, जिनमें उनका कार्य प्रारम्भ ही हुआ है।

उन्होंने जिन व्यापक ग्रौर कठिन सामाजिक समस्याग्रों को हल करने के लिए विशेष रूप से काम किया है वे हैं, (१) गरीबी, (२) बेकारी, (३) हिंसा—व्यक्ति-व्यक्ति, जाति-जाति ग्रौर राष्ट्र-राष्ट्र के वीच की, (४) समाज के स्थानापन्न वर्गों का पारस्परिक ग्रनैक्य ग्रौर संघर्ष, (५) शिक्षा ग्रौर '(६) कुछ कम हद तक सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भोजन ग्रौर कृषि-सम्बन्धी सुधार। ये सब समस्यायें बड़ी हैं, इसे सब मानेंगे। में इन पर उल्टे कम से विचार करता हैं।

सफाई श्रौर सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में गांघीजी अनुभव करते हैं कि कई समस्यायें तबतक हल नहीं हो सकतीं जबतक कि लोगों की गरीबी कम न होजाय। तो भी उन्होंने अपने आश्रमों में स्वास्थ्य के कई ऐसे सरल उपायों को आजमाया और उनपर अमल किया है जो किसानों को — जोकि श्रावादी का बहुत बड़ा भाग हैं — सुलभ हो सकते हैं। उन्होंने कई कार्यकर्तिश्रों को इन उपायों का प्रयोग सिखलाया है और धीरे-धीरे कई जगहों में उनपर अमल किया जा रहा ह।

गांघीजी ने समाज के एक-दूसरे से पृथक् सामाजिक वर्गों का पारस्परिक भेद मिटाने में—विशेषतः हरिजनों के उद्धार में—बड़ी प्रगति की है। मैं और कोई ऐसा देश नहीं जानता जिसमें सामाजिक एकता स्वेच्छापूर्वक, और इसलिए वास्तविक ग्रान्दोलन ग्रांतरिक और बाह्य दोनों दृष्टियों से इतना ग्रधिक सफल हुम्रा हो। हिन्दू-मुस्लिम-संघर्षं की समस्या का बहुत बड़ा कारण राजनैतिक परिस्थितियाँ हैं जिनपर गांधीजी या अन्य कोई भारतीय काबू नहीं पा सकता; तो भी जब भारत स्वतन्त्र हो जायगा तब यह समस्या मुलक्ष जायगी और इसे मुलक्षाने में गांधीजी का उपाय बहुत काम देगा।

सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र में गांघीजी ने हाल में एक ऐसी योजना

आरम्भ की है, जिसमें विद्यार्थियों को सब कुछ किसी-न-किसी दस्तकारी द्वारा सिखलाया जायगा— जो कुछ सिखलाना होगा उसका उस खास दस्तकारी की क्रियाओं से ही प्रत्यक्ष ग्रीर ग्रप्तत्यक्ष संबंध कर दिया जायगा। हम सबको जिन आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनमें यह योजना विशेष ग्राशाजनक है। इससे न केवल विद्यार्थी पढ़ते-पढ़ते ग्रपनी पढ़ाई का खर्च कमाने के लायक हो सकेंगे, बल्कि यह शिक्षा में से बहुत-से कूड़े-कचरे को साफ करके उसे जीवन के लिए उपयोगी बना देगी। एक ग्रीर बड़ा लाभ यह होगा कि शिक्षा कम-से-कम राष्ट्रीय व्यय में जनता के लिए स्लभ हो जायगी। इसके ग्रतिरिक्त मानव-जाति के विकास में मनुष्य का मन सदा हाथ और आँख का सहारा लेता रहा है— यह योजना इस विचार के भी ग्रनकुल है।

हिंसा की समस्या और उसे हल करने के गांधीजी के उपाय पर मैंने अपनी पुस्तक 'दि पावर आँव नॉन-वायलेन्स'' में विचार किया है और यहाँ में उसपर ज्यादा विवेचन नहीं करूँगा। यद्यपि उनके उपाय से भारतवर्ष को अभी स्वतन्त्रता नहीं मिल सकी, तथापि इसने बड़ी उन्नति करके दिखलाई है अभैर प्राय: सारी-की-सारी जनता के राजनैतिक और सामाजिक विचारों को परिवर्तित कर दिया है। अधिकांश लोगों ने पहले की भाँति अपनी हीनता को छोड़ दिया है और उनमें आशा, आत्म-विश्वास, राजनैतिक उत्साह आ गया है और एक नये प्रकार के नवीन बल का परिचय दिया है। मुभे विश्वास है कि गांधीजी के उपाय से भारत स्वतन्त्र होकर रहेगा। इतना ही नहीं, बल्कि यह तमाम दिनया की काया-पलट कर देगा।

गरीबी और बेकारी की समस्याओं को गांघीजी घुनने, कातने, कपड़ा बुनने और दूसरी दस्तकारियों के पुनरुद्धार द्वारा हल करना चाहते हैं। उनकी इस योजना के औचित्य का पश्चिम में— और पश्चिमी शिक्षा तथा रहन-सहन में दीक्षित भारतीयों द्वारा भारत में भी— इतना प्रधिक विरोध किया गया है कि मैं इसकी पृष्टि में पश्चिमी विचार-प्रणाली से ही विस्तार के साथ विवेचन करना पसन्द करूँगा।

भारत में यह अनुभव किया जाता है, परन्तु अन्यत्र प्रायः नहीं, कि भारत की विशेष ऋतु के कारण, वर्षा-ऋतु का समय छोटा और गरमी तथा सूखे का समय बहुत बड़ा होने के कारण, बहुधा सारे भारत में किसान तीन 'इसका हिंदी रूपांतर मंडल से 'श्राह्सा की शक्ति' के नाम से निकला है। मूल्य १॥)

से छः महीने तक बिलकुल निकम्मा रहता है। बहुत सख्त गरमी में वह कठोर जमीन को जोत नहीं सकता और न फसल बो या काट सकता है। भारत के विशाल भूभाग में खेतों और जंगलों में सचमूच काम करनेवाले मजदूरों की संख्या लगभग बारह करोड़ है और इस कारण, देश की सारी भ्राबादी के साथ अपने अपेक्षाकृत और एकान्त रूप से भी खेतिहर ग्रामीणों की इस सामयिक बेकारी का अनुपात और संख्या प्रति वर्ष बहुत बड़ी रहती है। माली नुकसान बहुत ज्यादा होता है। इसके कारण होनेवाले नैतिक ग्रीर मानसिक पतन ग्रीर हास भी भयंकर हैं। जब तक पश्चिम से मिल का बना कपड़ा भारत में नहीं आया था तब तक किसान इस फालतू समय को कातने और कपड़ा बुनने ग्रौर अन्य दस्तकारियों में खर्च करते थे। ग्राज भी हिन्दुस्तान के लिए आवश्यक कपड़े का एक-तिहाई हाथ-करघों से बुना जाता है। रूई हिन्दुस्तान के प्रायः सब प्रान्तों में पैदा होती है। इस काम में ग्रानेवाले हाथ-भ्रौजारों का खर्च छोटी माली हैसियत का किसान भी उठा सकता है, हस्त-कौशल की परम्परा अभी बिलकुल मिट नहीं गई है। हाथ-बने कपड़े की बाजारू कीमत मिल के कपड़े से बहुत ऊँची नहीं बैठती और जो अपना सूत श्राप कार्ते उनको तो श्रौर भी कम पड़ती है। श्राबादी के ज्यादातर हिस्सों में कपड़े का खर्च रहन सहन के तमाम खर्च के पाँचवें से छठे हिस्से तक बैठता है। जो लोग अपना गुजारा बहुत कठिनाई से कर पाते हैं, वे यदि बिना किसी खास मेहनत के ग्रपने तमाम खर्च का दसवाँ हिस्सा भी बचा सकें तो उनके लिए यह वड़ी चीज है। हाथ का यह काम न केवल आधिक दृष्टि से मूल्यवान् है, बल्कि यह स्राशा, सूफ-बूफ, स्रात्म-सम्मान स्रौर स्वावलम्बन का भी प्रबलता से संवार करनेवाला है। कहने की आवश्यकता नहीं कि बहुत अर्से की बेकारी और गरीबी से इन गुणों का नाश हो चुका है। दस्तकारी की इस स्वास्थ्यदायिनी शान्ति को मानसिक रोगों के वर्त्तमान चिकित्सकों ने भी भलीभाँति स्वीकार किया है और ग्राजकल 'ग्रीक्यूपेशनल वैरापी' (ग्रीद्योगिक चिकित्सा) के नाम से दस्तकारी को अनेक मानसिक रोगों के खास कर निराशा और पागलपन के, इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। इन कारणों से भारतीय बेकारी को दूर करने के लिए इस घन्धे को पुनरुज्जीवित करने का प्रस्ताव इतना बेहूदा नहीं है, जितना कि ऊपर से मालूम पड़ता है।

लेकिन इतने पर भी बहुत-से लोग इस विचार का मजाक उड़ाते ग्रीर यह कहकर इससे नाक-भी सिकोड़ते हैं कि यह तो पीछे को लौटना हुग्रा, यह इतिहास-विरुद्ध है, यह समय की गति को पीछे, फेरने का यत्न है। यह श्रम- विभाग के अत्यन्त सफल सिद्धान्त का परित्याग और यंत्रों और विज्ञान की अवहेलना करना है।

किसी भी उद्योग-व्यवसाय-पद्धति का मुख्य प्रयोजन उन सब लोगों को लाभ पहुँचाना होता है जो उसके अधीन हों। यदि वह पद्धति जनता की बहुत बड़ी ग्रल्प-संख्या को लाभ न पहुँचाती हो ग्रीर वह ग्रल्प-संख्या किसी ग्रीर ऐसी पद्धति को भ्रपना ले जिससे उसकी माली हालत में सचमुच सुधार हो जाय, तो इसे मुर्खंता नहीं कहेंगे। ग्रगर कोई पद्धति करोड़ों लोगों की माली जरूरतों को परा न करे, तो वह उनके लिए ग्रंधेरी गली के समान होगी और वे अपना कदम पीछे हटा कर वहाँ से निकल न जीय तो वे मुर्ख होंगे। उन्हें कोई ऐसा रास्ता तलाश करना पड़ेगा जिसपर खुद उनका नियंत्रण रहे। उनके लिए तो माथिक प्रगति रूपी घड़ी की सुइयाँ ठहरी ही हुई हैं। किसी भी ऐसी पद्धति को, जो किसी भी गति से उनकी एक भी माली जरूरत को पूरा करती हो, ग्रपना लेना घड़ी की सुई को पीछे हटाना नहीं, बल्कि फिर से चलाना ही कहा जायगा। दस्ती श्रीजारों को काम में लाने से तो यह प्रगति रूपी घड़ी इतना पीछे न हो जायगी, परन्तु वर्तमान महायुद्ध अवश्य ही उसे पीछे हटाने मे ग्रधिक सफल हो सकता है; फिर भी ग्राज के बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ, ग्रधिका-चिक बड़े-बड़े इंजिनियरों और अन्य 'शिक्षित' व्यक्तियों की अनुमित से, युद्ध की तैयारियों में खर्च कर रहे हैं।

मेहनत और कमाई का सामाजिक उपयोग बहुत बड़ा है, परन्तु घरेलू उद्योग-धन्छों के जमाने में इसका जितना महत्त्व था, आधुनिक उद्योगवाद ने उसे कम करके उसको और भी आदिम-युग की ओर ढकेल दिया है। हमारी नैतिक एकता की प्रत्यक्ष साधना दस्तकारी के जमाने में जिस मंजिल पर थी, उससे जरा भी आगे नहीं बढ़ी। 'पीछे कदम'तो तब हटा जब हमने और हमारे पुरखों ने मूर्खतावश इतना भी नहीं समभा और उसके अनुसार आचरण नहीं किया कि मनुष्य-समाज एक इकाई है और हमें ऐसे तरीकों और औजारों तथा विनिमय के माध्यमों को अपनाना चाहिए जिससे वह एकता हमारे रोजमर्रा के विनिमय और काम में व्यक्त हो।

दस्तकारी को अपनाने से श्रम-विभाग के सिद्धान्त का परित्याग नहीं होगा; बल्कि कुछ श्रंशों में आप-से-श्राप चलनेवाली या श्राधी आप-से-श्राप श्रीर श्राची हाथ से चलनेवाली मशीनों ने ही इस सिद्धान्त को बिगाड़ा है। दूसरी बातों में, इस सिद्धान्त पर श्रमी हाल तक जो जोर का अमल होता श्राया था वह श्रव तो मूलभूत आवश्यक बातों में परिवर्तन हो जाने से नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो श्रव पहले के जितने बड़े-बड़े बाजार नहीं रहे और दूसरे मजदूर, मैनेजर और मालिक में श्रव पहले का-सा सहयोग, श्रन्योन्याश्रय और सामंजस्य का भाव नहीं रहा। श्रम-विभाग के लाभ की एक सीमा है और वह सीमा हाल में समाप्त-सी हो गई है।

गांधीजी की तजवीज मशीनों या विज्ञान का परित्याग नहीं करतो; बिल्क वह सरल मशीनों को श्रव तक श्रप्रयुक्त मानव-शिवत के एक ऐसे विश्वाल मंडार के सामने पेश करती है, जो कि बेकारों की भारी सेना के रूप में उपस्थित है। वह कुछ खास मशीनों को पसन्द करते हैं, वयों कि वे जनता की श्राधिक श्रौर सामाजिक परिस्थितियों के श्रनुकूल हैं श्रौर क्यों कि उन खास मशीनों के प्रयोग से पहले ही से बड़े परिमाण में मौजूद सामाजिक श्रौर आर्थिक किठनाइयाँ तथा समस्यायें श्रौर ज्यादा नहीं बढ़ेंगी।

म्राजकल सब देशों में सैनिक तैयारियो ग्रीर कार्रवाइयों के लिए राष्ट्रीय निधियों का अनुपात ग्रीर परिमाण निरन्तर बढ़ता जा रहा है ग्रीर इस कारण लोगों के रहन-सहन का ग्रीर शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य ग्रादि सार्वजिनिक सेवाग्रों का दर्जा गिरता जा रहा है। ग्राधिक व्यवस्था ग्राज उतार के युग में है। कम-से-कम पश्चिम में सामाजिक ग्रवनित ग्रीर संगठन निरन्तर बढ़ रहे हैं, जो पागलपन, ग्रात्मघात ग्रीर ग्रन्य ग्रपराघों की बढ़ती हुई संख्या से प्रकट है। यदि कोई दूसरा विश्व-युद्ध छिड़ गया तो मानव-जाति को बहुत बड़े पैमाने पर 'ग्रीक्युपेशनल थैरापी' (ग्रीद्योगिक चिकित्सा) की ग्रावश्यकता पड़ेगी। खहर ग्रीर सब किस्म की दस्तकारियाँ लोगों के लिए सब जगह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जायँगी—ग्राधिक दृष्टि से भी ग्रीर चिकित्सा की दृष्टि से भी।

तव भी, हम इस सचाई की भी उपेक्षा नहीं कर सकते कि कल-कारलानों के सब देशों में आबादी जल्दी-जल्दी घट रही है। इस सचाई को कार-सौण्डसं, कुकजिन्स्की टी० एच० मारशल, एनिड चार्ल्सं, एच० डी० हेण्डरसन, आरनॉल्ड प्लाण्ट और हौगबेन सरीखे विद्वानों ने प्रमाणित कर दिया है। आबादी की इस घटती का भारी आधिक और सामाजिक प्रभाव सारे संसार पर, लास कर पश्चिम पर बहुत करारा और भयंकर पड़ेगा। इस कारण भी, दस्तकारियों और विशेष कर खद्द का प्रसार अत्यन्त सहायक सिद्ध होगा।

अन्य विचारों के अतिरिक्त इन कारणों से भी मैं इस निर्णय पर पहुँचता हूँ कि गांधीजी एक महान् समाज-वैज्ञानिक और सामाजिक तथ्यों के ग्राविष्कर्ता हैं। उनकी सफलतायें देख कर मुफ्ते एक पुरानी संस्कृत लोकोक्ति याद श्राती है कि "मनुष्य को चमत्कारिक शक्तियाँ कठिन काम करने से प्राप्त नहीं होतीं, बल्कि इस कारण प्राप्त होती हैं कि वह उन्हें शुद्ध हृदय से करता है।" इसका ग्रिभिप्राय यह है कि उच्च, सरल उद्देश्य ग्रीर उत्कट लगन ही चमत्कार दिखला सकती है। ग्राइए, हम गांघीजी के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें।

: १३ :

### काल-पुरुष जेराल्ड हेयर्ड

### [ इॉलीवुड, युनाइटेड स्टेट्स, श्रमरीका ]

पिश्चमी दुनिया ने जब यह कल्पना करनी शुरू की कि धनवान होना ही सभ्य होना है, तो यह खयाल रहा होगा कि जरूरी तौर पर ज्यों-ज्यों यन्त्र-कौशल उन्नत होगा, त्यों-त्यों कल्याण भी उतना ही बढ़ता जायगा और सुख-समृद्धि भी स्थायी हो जायगी, लोग सब समान माने जाने लगेंगे, क्योंकि बेहद सामान उन्हें समान भाव से मिल सकेगा और इस तरह उन्नति की सीमा न रहेगी।

ग्रभी यह कल्पना बहुत दिनों की भी नहीं हो पाई थी कि ग्राज हमें वह उड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए ग्राज हमारे लिए यह कह सकना सम्भव है कि ग्रादमी सब बराबर नहीं होते। प्रकृति की सबको भिन्न-भिन्न ग्राध्यात्मिक देन है ग्रीर उनमें छोटे-बड़े भी हो सकते हैं। यह भी जाहिर है कि सम्यता ग्रनिवार्य रूप में प्रगति ही नहीं करती जाती है, बल्कि उसमें उतार-चढ़ाव दोनों ग्राते हैं। कभी तीव्र ह्रास का युग भी ग्रा जाता है, तो कभी किसी विशिष्ट सृजन-शक्तिशाली ग्रकेले व्यक्तित्व की स्फूर्ति-प्रेरणा से ग्राकस्मिक उभार ग्रीर परिवर्तन भी हो चलता है।

सत्य का यह उद्घाटन समय से एक क्षण भी पहले नहीं हुआ।
उसका अब ऐन अवसर था। पश्चिमी दुनिया समके बैठी थी कि एक भविष्य
उसकी प्रताक्षा में है। वहाँ आराम, ऐश और इफरात होगी। सो वह उसीकी
खुमारी में थी और मूलभूत समस्याओं के न सिर्फ हल करने में नाकामयाब
हो रही थी, बल्कि वह समस्या दिनों-दिन घीर गित से विषम होती जाती थी।
वह समस्या यह है कि पृथिवी पर न्याय का और व्यवस्था का सच्चा समर्थन किस
मूल नियम में खोजा जाय और अगर हिंसा ही एकमात्र तरीका है, जिससे न्याय

भीर श्रमन को कायम रखा जा सकता है, तो उस न्याय और श्रमन की सुरक्षा खुद हिंसा-विश्वासी शासक के हाथों कैसे हो ? इस प्रश्न का सामना सभी बड़े-बड़े सुधारकों को करना पड़ा। ईसामसीह ने शस्त्र को नहीं छुग्ना, लेकिन उनके प्रनुयायियों के हाथ जैसे ही लोकसत्ता ग्राई, बैसे ही उनमें तलवार भी दीखने लगी। मुहम्मद साहब ने भी प्रीति और सेवा के धर्म का उपदेश देना ग्रारम्भ किया था, पर वहाँ भी ग्रत्याचार को सुगम प्रचार का साधन बना लिया गया। तो भी सिद्ध है कि खूरेजी कभी सफल नहीं होती, फिर उसके उचित होने का प्रश्न ही जुदा है। हर नये यान्त्रिक ग्राविष्कार के साथ शस्त्रास्त्र ग्रपनी हिंसता में भीषण किन्तु निशाने में ग्रानिश्चित होते जाते हैं। यही बात नहीं है कि 'मानो या न मानो तो भी मानना ही होगा।' बात तो इससे भी ग्रागे पहुँची हैं। अब लड़ाई का निशान तो ग्रंथाधुन्ध ग्रौर गलत होता है जिसमें ऐसे लोग भी मारे जाते हैं, जिनका बुनियादी भगड़े से कोई वास्ता नहीं होता। ग्रौर वे भी ग्रत्याचारी के खिलाफ खिच ग्राते हैं। युद्ध कोई 'सामाजिक समस्याग्रों का निर्णायक' नहीं हैं। वह तो समाज में पैदा हुआ रोग हैं।

सतः अनेक प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए एक शक्ति निर्माण करनी चाही। पहले तो वे मुश्किल से यह जानते थे कि हमें क्या करना है, परन्तु समय बीतने पर उसकी आवश्यकता अधिकाधिक अनुभव करने लगे। एक ऐसा शासन निर्माण करना था और ऐसी 'सेना' बनानी थी जो समर्थ, समुचित, ठीक-ठीक तथा प्रभावपूर्ण हो। श्री इग्नेशस लोयला की मसीही सोसाइटी (Society of Jesus) ऐसे ही प्रयत्न का गणनीय उदाहरण है। इस संस्था में ऐसे चुने हुए लोग थ,जिन्हें बुद्धि-योग की ही शिक्षा नहीं मिलती थी,बिल्क हृदय को भी संस्कार दिया जाता था और तरहत्तरह के मनोवैज्ञानिक अभ्यासों से गम्भीर संकल्प-शक्ति-संग्रह की शिक्षा भी दी जाती थी। अनुशासन और बड़ों की आज्ञा-पालन की जहाँ तक बात है, सोसाइटी का संगठन फौजी तरीके का था। घर-बार,स्त्री-बच्चे, धन-दौलत या ओहदे आदि की चिन्तायें उन्हें छू नहीं पाती थीं। इस तरह की शिक्षा और साधना से तैयार करके किर शिष्यों को एक गुरु-सेनानी के मातहत भेज दिया गया, रोमन चर्च की सुधार-प्रवाह में खोई हुई विभुता की पुन:प्रतिष्ठा के लिए।

इस नई नि: जस्त्र सत्ता के विकास में अगली मंजिल पहले से भिन्न हुई। इस बार वह किसी निश्चित धर्म-मत की पुनः प्रतिष्ठा का प्रयत्न करने-वाले किसी संघ या संस्था के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की कुछ खास समस्याओं का निराकरण करने की सफलता के रूप में आई, जो कि अब तक सर्वस्वीकृत हिंसात्मक उपायों से हल न हो सकी थी। पागलपन की नवीन मानसिक चिकित्सा-पद्धित के उदय के साथ हम कह सकते हैं कि एकांगी ही सही, पर अहिंसा की निश्चित विजय के लिए एक नवीन क्षेत्र खुल गया। उन्माद और मस्तिष्क-विकारों का इलाज दमन में नहीं, बिल्क प्रीति में ।देखा जाने लगा। अहिंसा की इस खुली शक्ति से पागलपन का मिटाना और पागल होने के अवसरों का कम करना मुमिकन हो सका। पहले के रूढ़ और गलत हिंसक साधनों में यह शक्ति कभी नहीं पाई जा सकती थी। जबरदस्ती के विरोध में युक्ति और दमन के विरोध में प्रीति के सिद्धान्त के इस वैज्ञानिक प्रयोग से हमने बहुत कुछ सीखा है। असभ्य और पिछड़ी जातियों के साथ सम्पर्क की आवश्यकता सीखी, मानवता का विस्तार करना सीखा, जंगली जानवरों को साधना सीखा और अपराधी को फिर समाज-योग्य बनाने की शिक्षा ली।

तो भी हिंसक साधनों से बस में न आनेवाले विशेष श्रेणी के मनुष्यों और पशुओं को सुधारने में उस अहिंसक पद्धित के अपूर्व फल तो दीख पड़े, पर ये फल अधिकतर व्यक्तिगत रूप में घटित और प्राप्त किये गये; जैसे कि अतिशय धर्मशील जीवन बितानेवाले क्वेकर लोगों ने जगह-जगह इसकी सफलता प्रत्यक्ष किया द्वारा दिखलाई थी। पर ये इक्के-दुक्के प्रयोग थे। इनमें कोई वैज्ञानिक एकसूत्रता की प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। जिन व्यक्तियों ने इन प्रयोगों को किया वे तक यह न समक्ष्ते थे कि उनके इस अन्वेषण का या इस प्रणाली का, अथवा इस सफलता का कोई भी उपयोग युद्ध और शांति की सामान्य समस्याओं को सुलकाने में या समाज-व्यवस्था और अंत-राष्ट्रीय संबन्ध को सुबारने में भी हो सकता है।

इसी बीच में युद्ध-कौशल और युद्ध-किया की भी बहुत उन्नित हुई। उसकी सफल संहार-शिक्त इतनी बढ़ गई जितनी कभी संभावना भी न थी। यहाँ प्रायः देखा गया है कि मनुष्य जिससे छुटकारा नहीं पा सकता, उसी को वह साध्य तथा सर्वोत्कृष्ट कल्याण मान कर उसकी पूजा करने लगता है। यही इस विषय में भी हुआ। मनुष्य ने देखा कि युद्ध से छुटकारा नहीं मिलता, तो जिस युद्ध-किया को वह अभी तक साधन कहता था उसीको साध्य बनाने का प्रयत्न करने लगा और जिसका समर्थन वह अनिवार्य आवश्यकता के रूप में करता, अब वह उसी का प्रचार भीषण देव-यूजा वा परम श्रेय समक्त कर करने लगा।

इस प्रकार दो उन्मादों का मेल हो रहा था—एक तो, श्राजाद मनुष्यों ने मशीनों की संहारिणी शक्ति के सामने श्रंधे हो कर घुटने टेक दिये; दूसरे, दे वर्ग-विशेष की एक ऐसी विवेकहीन नीति के पीछे चलने लगे, जो संहारिणी मशीनों के समान ही श्रंधी और उनसे भी श्रधिक विध्वंस करने वाली थी। इस सबका सामना करने के लिए एक ऐसे पृष्ठष की श्रावश्यकता थी, जो वैसा ही कुशल और कुशाप्र-बृद्धि हो, जैसे कि संहार के इन राक्षसी साधनों के श्राविष्कारक थे और जिसमें उतना ही बल और वेग हो, जितना उन नर-पिशाच नेताओं में है जो अपने देशवासियों को परस्पर लड़ने-भिड़ने और मरने-कटने के लिए उत्तेजित करते थे।

इसमें सन्देह की गंजाइश नहीं कि इतिहासकारों को ऐसा व्यक्ति मोहनदास करमचन्द गांधी के रूप में मिलेगा। यरोप, एशिया और अफ्रीका के तीन महाद्वीप आपस के सम्पर्क में आ कर तीनों विक्षिप्त और विक्षव्य हो रहे थे। उस समय भारत ने इस पूरुष का दान ग्रफीका को दिया। अफीका की उस भिम पर यरोप के विरोध में (यरोप के पक्ष में कहना शायद ज्यादा सही हो) इस व्यक्ति ने अपनी प्रतिभा और सिद्धान्त का पहला व्यापक परीक्षण किया। 'पक्ष में' इसलिए कहा कि गांधी की अहिंसा एक ऐसी नीति है जो स्वभाव से ही पक्ष की भाँति विपक्ष का भी हित-सावन करती और उसे सुसंस्कार देती है। भारत में जन्म ले कर यह योग्य ही था कि गांधी की म्रहिसा-नीति का प्रयोग-क्षेत्र अफीका हो, क्योंकि श्रींहसा की नीति की शिक्षा एक देश या जाति के लिए नहीं है, वरन् वह समुची मानव-जाति का हक है। मानव-समाज की भिन्न-भिन्न जातियों के बीच ही नहीं, बल्कि सब सजीव प्राणियों के बीच निस्सन्देह एक यही (ग्रहिसा का) सम्बन्ध या जोड्नेवाली कड़ी सही और उचित है। अफीका के बाद, जिस भारत ने ग्रपने इस पुत्र को बाहर भेजा था, वही उसके ग्रान्दोलन और इतिहास की रंगभीम बना। उसी भारत देश के स्वातन्त्र्य-आन्दोलन में उसका व्यक्तित्व तप और साधना से तपता हुआ अब अपनी परिपूर्णता पर खाता जा रहा है। भारत वह देश है, जिसे विश्व का प्रतीक कहना चाहिए। महाद्वीप ही उसे कहें। तमाम जातियों के लोगों और समस्याओं की विषमता का तनाव उस देश की परिस्थित में प्रतिबिबित और शरीर में अनुभूत होता है। उसी देश को वह पुरुष अपना जीवन होम कर सिखा रहा है कि युग-युग से अपने प्राचीन ऋषियों की शिक्षा के सार का सामृहिक रूप से प्रयोग करके किस प्रकार स्वतन्त्रता को पाना होगा।

भविष्य में क्या है, हम नहीं देख सकते । लेकिन काल ग्रयवा देश के भी हिसाब से यह निक्शंक हो कर कहा जा सकता है कि अगली ही पाढ़ी में ग्रीर हिन्दुस्तान में ही मृत्यु ग्रीर जीवन की शक्तियों का ग्रन्तिम युद्ध होनेवाला है। एक ग्रोर तो विनाश की शक्तियाँ होंगी जो सुफायेंगी कि भीरु ग्रौर सम्पन्न लोगों की सुरक्षा केवल उन्हींके हाथ में है। दूसरी स्रोर विघायक निर्माण-कारी शक्तियाँ होंगी, जिनके कारण ऐसे नये प्रेम-मन्त्र से दीक्षित, व्यवस्थित, जागरूक ग्रीर ग्रनुशासन-बद्ध सैनिक जा कर मैदान लेंगे जो मानव-जाति के त्राता होंगे। वे मनुष्य-जाति के हित में ऐसी एक अपूर्व विजय पाने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें बरबादी किसीकी भी नहीं होगी। न धन की बरबादी होगी, न समस्त मानव-जाति की । हम नहीं कह सकते कि यह परिणाम कैसे घटित होगा । फल हमारे हाथ नहीं। लेकिन इतना कह सकते हैं कि सफलता हो या ग्रसफलता हो, जो अपने दूसरे भाइयों का हित चाहते हैं और उनकी हत्या नहीं चाहते, उनके लिए राह यही और एकमात्र यही है, दूसरी नहीं; और वह राह यदि प्रशस्त हो कर ग्राज हमारे ग्रागे खुली हुई है,तो उसका श्रेय सब से ज्यादा उस व्यक्ति को है जो आज दिन अपने जीवन के और मानव-जाति की सेवाओं के शिखर पर खडा है।

### : 58 :

# गांघो : श्रात्मशक्ति को प्रकाश किरण

कार्ल हीथ

[ ऋध्यत्व, इविदया कन्सिलियेशन ग्रुप, लन्दन ]

मानवता के इतिहास में अवतारी पुरुष को सदा दुर्बंष संघर्ष का सामना करना होता है। किसी की उक्ति है, "प्रकाश की भाँति में जग में आया हूँ।" किन्तु प्रकाश-पुत्रों को यह जगत् स्वागत नहीं देता, क्योंकि लोगों को प्रकाश से अधिक अन्यकार प्रिय होता है। अविद्या, मिच्या धारणा और उदासीनता को लोग अपना रक्षक तक समभ लेते हैं। अवतारी पुरुष को तो इन्हें खिन्न-भिन्न करके, उनसे अपर उठना पड़ता है।

मो० क० गाँधी के चरित्र की यह आजीवन विशेषता रही है कि उन्होंने सदा अन्वकार को छिन्न-भिन्न किया और अविद्या और मिथ्या धारणा पर विजय पाई। यही कारण है कि आज वह केवल भारत-प्राण होकर ही नहीं, बिल्क सारी सहृदय मानवता के प्रेरक होकर दीप्तिमान् हो रहे हैं। न जाने उन्होंने कितने दु:ख भेले, कितनी साधना की, कितनी कठिन उपासना

की और कितने उपवासों से अपने शरीर को सुखाया है। यदि ऐसा न करते तो वह इतना ऊँचा न उठ पाते।

जीवनभर इस अन्धकार को छिन्न-भिन्न करके बढ़ते रहना और अज्ञान और दुराग्रह से कभी न हारना, बल्कि सदा उसे परास्त करते रहना—गांधी के चरित्र की विशेषता रही है। यही वजह है कि आज दिन हिन्दुस्तान की सर्वश्रेष्ठ आत्मा और प्रतिभा के रूप में ही उनकी दीप्ति फैली हुई नहीं है, बल्कि तमाम सहूदय मानवता के स्फूर्तिदाता ही आज वह हैं। जीवन उनका सतत साधना, तपस्या, आर्त्त-कातर प्रार्थना और अनेक उपवासों का लम्बा इतिहास है। ऐसा न होता तो वह इतने महान् नहीं हो सकते थे।

बहुत पहले ही मोहनदास करमचन्द गांधी ने घीरता के परम रहस्य को पा लिया था। थांमस ए० कैम्पिस ने कहा है, "अपार धैर्य में तू शान्ति प्राप्त कर।" गांधी ने सचमुच ही उस कथन की सचाई को अपने भीतर अनुभूत किया है। जो गांधीजी के जीवन का अध्ययन करेंगे, उनके सार्वजनिक कृत्यों और सम्बन्धों को बारीकी से देखेंगे, वे यह अनुभव किये बिना नहीं रह सकेंगे कि चाहे दूसरों के आवेश या जोश को देखकर उनके खून का दबाव बढ़कर खतरनाक हो जाय पर उनका सहज धैर्य भंग नहीं हो सकता। उनका धैर्य न तो विरोधिमों या विदेशी सरकार के सामने ही छूटता है, न अनीगनत दर्शनाधियों के सामने और न अपने चेलों के सामने ही; यद्यपि वे उन्हें प्रायः तंग किया करते हैं। सब के प्रति धीरज उनका अखण्डित रहता है। यह अनन्त धैर्य-धन उनका स्वत्व है, और दारुण-से-दारुण घटना या जधन्य-से-जधन्य अपराध भी उनके धीर भाव को विचलित नहीं कर सकता। इसका कारण कदाचित् यह हो कि भीतर आत्मा में उनके अखण्ड निष्ठा है कि "भगवान् के काम धीरे-धीरे होते हैं।" मो० क० गांधी भगवान् का ही काम कर रहे हैं।

और फिर वह सत्य के ग्रनन्योपासक हैं। वह कभी गलतियाँ न करने का ढोंग नहीं रचते और जब-जब भूल उनसे हो गई है, ग्रनुपम साहस के साथ उसे उन्होंने स्वीकार किया है और सर्वसाधरण के आगे उसका प्राय- हिचत किया है। तीन वर्ष हुए, उन्होंने लिखा था, ''ग्रब तो मेरे ईश्वर का एक ही नाम और बखान है। वह है सत्य ! उससे ग्रधिक सम्पूर्णता के साथ मेरे सत्य-रूप ईश्वर का वर्णन नहीं हो सकता।'' ध्यान रहे कि इस ईश-धमं में वह काल्पनिक सचाइयों की दुनिया में नहीं जा रमते हैं; बल्कि इस भांति उनकी कर्मनिष्ठा ही बढ़ती है। ''ऐसे धमंं के सच्चे ग्रनुयायी रहने

में व्यक्ति को जीव-मात्र की सतत सेवा में ग्रपने को खो देना होता है।" ग्रीर यह सेवा ऊपर से की जानेवाली दया-दान की सेवा नहीं है। ''यह तो ग्रपनी क्षुद्र बूँद को जीवन के श्रपार महासागर में पूरी तरह डुबोकर एका-कार कर देना है।" "जीवन के सब विभाग उस सेवा में समा जाने चाहिएं।" इस तरह सत्य उनके लिए एक जीवन्त तथ्य है।

त्रौर इसीसे गांधीजी में जीवन की श्रखण्डता और संपूर्णता दिखलाई पड़ती है। ग्रपने की जनसाधारण से बड़ा समक्ष कर, उनसे ग्रलग रहनेवाले ग्राध्यात्मवादी वह कदापि नहीं। यदि वह महात्मा या महान् ग्रात्मा हैं, तो जनता के बीच वह उसीके ग्रादमी हैं। दृष्टि-स्पष्ट, ईश्वर के समक्ष मौन-मग्न, सच्चे ग्रथं में विनय-नम्न! ऐसा यह प्रार्थना, ग्रध्यात्म ग्रौर ईश-लगन का पुरुष एक ही साथ शरीर के काम में भी ग्रथक ग्रांर चुस्त है। सबके प्रति सुलभ, ग्रतिशय स्नेही ग्रौर ग्रत्यंत विनोदी। वह व्यक्ति मानव संघर्ष के निकट घमासान में भी जितना नैतिक ग्रौर धार्मिक है उतना ही सामाजिक ग्रौर राजनैतिक भी है।

कभी वह रहस्य की भाँति दुरिंघगम्य होते हुए भी अपनी आत्मा की सरलता और विमलता के कारण सबके स्तेह-भाजन भी हैं। फिर अपने अन्दर का मैल तो उन्होंने कोने-कोने से घो डाला है। मैल नहीं तो बाहरी परिग्रह भी उनके पास नहीं ही जितना है। इससे उनके अपने या अन्य देशों के स्त्री-पुरुष बड़ी संख्या में दूर-दूर से खिचकर उनके पास पहुँचते हैं। स्वत्व के नाम सब उन्होंने तज दिया है। थोरो की भाँति वह कुछ न रखकर भी सब पा जाने का आनन्द उठाते हैं। और समूची जीव-सृष्टि की सेवा के अर्थ सत्य-शोध में अपने को गला देनेवाले वह गांधी लाखों स्त्री-पुरुषों के आइवासन और आकांक्षा के केन्द्र-पुरुष बन गए हैं।

दक्षिण अफीका में अपने राष्ट्रवासियों के हक में उनके युद्ध को याद कीजिए। उनकी अपनी हिन्दू-जाति के अछूतों—हरिजनों—के अर्थ किये उनके आन्दोलन का स्मरण कीजिए, भारतवासियों और उनकी स्वतन्त्रता के लिए किये गए प्रयत्नों को देखिए; दीन, दरिद्ध और अपढ़ छितरे-छाये हिन्दुस्तान के गाँवों को देखिए; सरहद के पठानों और कबीलेवालों को देखिए; मुस्लिम-हिन्दू एक्य या राज-बंदियों के छूटकारे की बात लीजिए; सब वर्गों, जातियों, सम्प्रदायों और धर्मों के स्त्रो-पुरुषों को देखिए; गोरक्षा की भावना से व्यक्त होनेवाले पशु-जगत् को लीजिए—गांधी का कर्म सब जगह व्याप्त दीखेगा। और बुराई के प्रति अहि-

सात्मक प्रतिरोध की शिक्षा उनकी जीवित और ग्रमर सूफ है। दुनिया में जा लोग युद्ध की जिज्ञासा से युद्ध करने में प्रवृत्त हैं, उन सबको उनके उदाहरण म भाश्वासन और दिशा-दर्शन प्राप्त होगा। ग्रपने समूचे और विविध लौकिक कर्म के बीच उस व्यक्ति ने किसी के प्रति ग्रसद्भावना को प्रश्रय नहीं दिया। सदा विकार पर विजय पाई और इस माँति "भारत के और 'मानवता' के एक ''विनम्र सेवक'' कहलाने का गौरवपूर्ण ग्रधिकार पाया।

सत्याग्रह के सिद्धान्त को ऐसी अविचल निष्ठा के साथ उन्होंने पकड़े रखा, यह योग्य ही है क्योंकि वह स्वयं आत्म-शक्ति के अवतार हैं। अपनी सब सामाजिक और राजनैतिक प्रवृत्तियों से परे वह प्रकृत भाव में सदा आघ्यात्मिक पुरुष ही रहे हैं। अतः आधुनिक युग के लिए उनकी वाणी चुनौती की वाणी बन गई है, यही उनका सर्वोत्तम गुण है। इसीमें उनकी अवतारता सिद्ध है। जेल में रहकर, त्रस्त होकर, उपेक्षा, अपमान और उपहास के शिकार बनकर भी वह मानवता की माप में हर पग पर ऊँचे-ही-ऊँचे चढ़ते गये।

मनुष्यों तथा अन्य जीवधारियों के प्रति उनकी मानवोचित सहृदयता के कारण इस धरती पर हर देश और हर जगह उन्हें अनेक स्नेही बन्धु प्राप्त हुए हैं। उनके मन में हिन्दू और मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, पारसी, यहूदी धर्मों के लोगों के बीच कोई भेद-भाव नहीं हैं। सब उनके मित्र हैं और सत्य के इस अनन्त परिवार के अंग हैं, और सत्य ही ईश्वर हैं। मनुष्य अथवा मनुष्येतर, अर्थात् प्राणिमात्र के प्रति अहिंसा की भावना उनके जीवन में ओत्तप्रोत हैं। इस युग में सभ्य और परिपूर्ण मानवता का उन्हें नमूना समिक्षए।

## : 67 :

# मुक्ति और परिग्रह

विलियम अर्नेस्ट हॉकिंग [ ब्रध्यापक, दर्शनशास्त्र, हास्वर्ड-यूनिवर्सिटी ]

मनुष्य जहाँ रहता है, उस स्थान पर उसकी कुछ संपत्ति हो जाती है और उस समाज में उसके कुछ संबन्ध हो जाते हैं। स्थानीय संपत्ति और सामाजिक संबन्ध उसकी कार्य-स्वतंत्रता और विचार-स्वतंत्रता को सीमित करने लगते हैं और मनुष्य बड़े असमंजस में पड़ जाता है कि वह क्या करे और क्या न करे। यह किंकत्तंव्यविमूढ़ता का अवसर सक्षके सामने आता है और गांधीजी ने जहाँ हमारे युग के लोगों को अन्य बहुत-सी शिक्षायें दी हैं, वहाँ हमें उनसे इस अवसर के विषय में भी शिक्षा मिलती है।

श्रपनी संस्थाओं पर जब हम विचार करते हैं तो उसका सबसे पहला असर शायद यह होता है कि हम उसके दोषों या त्रुटियों से परिचित हो लें; हमारी पाक्चात्य जातियों में शिक्षित मनुष्य के लिए यह कठिन हो जाता है कि वह अमुक पंथ (चर्च) से श्रपना सम्बन्ध स्थापित करे, क्योंकि वह प्रचलित मत-पंथों में से किसी के स्वरूप को स्वीकार नहीं कर सकता, अथवा किसी राजनीतिक दल का सदस्य बने, क्योंकि सभी दल बेवकूफी और स्वार्थ-भावना से कलंकित हैं। दर्शन-शास्त्र के अध्ययन में एक दृढ़ प्रवृत्ति यह होती है कि वह मनुष्य को इन बन्धनों से और साथ ही कुटुम्ब तथा देश के बन्धनों से भी विमुक्त कर देती है। दार्शनिक को किसी खास पक्ष का होना ही नहीं चाहिए। उसे पक्ष-विपक्ष से परे होना चाहिए। धर्म इस अनासक्ति को एक कदम और आगे ले जाता है। वह परमात्मा से ऐक्य स्थापित करता है, सर्वात्मैक्य की ओर ले जाता है। साथ ही, वह किसी उपयोग और अर्थ का भी नहीं रहता है।

गांधीजी अपने भगवान् को 'सत्य' के नाम से पुकारते हैं। यह सिद्धांत विश्वव्यापी है और तमाम धार्मिक मत-मतान्तरों से परे हैं। वह उसे 'राम' भी कहते हैं। राजनीति में भी उनका मार्ग उस एकात्मदेव की ओर ही जाता है। ऐसे लोगों के साथ भी चर्चा का धरातल उन्हें मुलभ है, जो नीति और रुचि में उनसे बहुत अधिक भेद रखते हैं। यह होते हुए भी उनका एक पक्ष है। लगभग यह कहा जा सकता है कि वह स्वंतः एक पक्ष हैं। वह प्रस्तुत प्रश्नों की व्याख्या करते हैं, निश्चित योजनायें बनाते हैं और 'हरिजन' तथा दूसरे पत्रों द्वारा उन प्रश्नों के पक्ष में चर्चा चलाते हैं। उपयोगहीन और अर्थहीन के इस तरह वह बिलकुल उलटे हैं।

संक्षेप में, गांधीजी ने यह दिखला दिया है कि संन्यासी की अनासिकत राजनेता की सफलता में किस प्रकार योग दे सकती है और सांसारिक कत्तं व्य का अंगीकार और अनेकविध समारम्भों का ग्रहण किस प्रकार वैयक्तिक स्वाधीनता में ग्रधिक-से-ग्रधिक सहायता दे सकता है। क्योंकि मैं जितने लोगों से मिला हूँ, उनमें से किसी का भी मुक्त पर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा कि जिसने नित्य के जीवन में कर्तं व्य-कर्म को उतनी परिपूर्ण सहदयता के साथ करना चाहा हो और उसके करने में अत्यन्त आनन्द प्राप्त किया हो।

उनके लिए तो यह एक साधारण-सी बात है, पर यही एक वस्तु स्पष्टता के ग्रभाव में संसार के ग्रविकांश क्लेशों भौर मृढ़ताओं की जड़ बनी हुई है। खुद हमारे भ्रमेरिकन समाज में ऐसे ग्रादमी भरे हुए हैं जो भ्रपने परिग्रह भीर तत्संबन्धी अपने कर्त्तव्यों से भागकर स्वाधीनता-प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे हैं। भीर जिस कौटुम्बिक बन्धन को स्वीकार कर चुके, उसे तोड़कर स्वाधीनता के लिए आतुर हो रहे हैं। अधिक क्या कहें; राजनैतिक कार्यों के संघर्ष से, संगठित धर्म से भीर यहाँ तक कि अपने खुद के प्रत्यक्ष श्रस्तित्व से भागकर स्वाधीनता के लिए छटपटा रहे हैं। लोक-सत्ता लड़खड़ाती है, क्योंकि चिन्तन और मनन उसे उन व्यक्तियों की सेवा से वंचित कर देते हैं जो उसके भार को सबसे अच्छी तरह वहन कर सकते हों। 'अपूर्ण की महिमा' हमें अब भी सीखनी है, और सोखना है कि जो विशिष्ट या व्यक्त और एकदेशीय को छोड़-कर छूट जाता है, वह स्वयं अस्तित्व से ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अस्तित्व सावशेष या विशेषतया व्यक्त ही है।

गांधीजी ने हमें यह सिखलाया है कि अपनी जाति के अन्दर मिली अपनी आत्मा की महत्ता के अतिरिक्त दूसरी कोई महत्ता नहीं है। अपने प्रान्त या क्षेत्र के अन्दर जो हमारी सार्वलीकिकता है, उससे परे कोई सार्वलीकिकता नहीं है। स्वपरिग्रह से मुक्ति ही मच्ची मुक्ति है, अन्य मुक्ति नहीं।

### : १६ :

### गांधी की महत्ता का स्वरूप

पादरी जॉन हेन्स होम्स [दि कम्यूनिटी वर्च, न्यूयार्क, श्रमेरिका]

कोई बीस वर्ष हुए होंगे, मैंने ग्रमेरिका की जनता के ग्रागे यह घोषित किया था कि "गांधीजी संसार में सबसे महान् पुरुष हैं।" उन दिनों मेरे देशवासी गांधीजी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। हमारे पारचात्य संसार में उनका नाम तब मुश्किल से पहुँच पाया होगा। किन्तु उस समय से उनका नाम इतना ग्रधिक प्रसिद्ध हो गया जितना कि किसी भी महापुरुष का हो सकता है। ग्रीर ग्रमेरिकावासी इस बात को जानते हैं कि मैंने गांधीजी को जो सबसे महान् कहा था, सो ठीक ही कहा था।

गांघीजी की महत्ता इस युग में साधारणतः ऐसी किसी वस्तु के कारण नहीं है जिसकी कि साधारणतथा महान् प्रतिभा या मिहमा के ग्रन्दर गणना हुआ करती है। न तो उनके पास बड़ी-बड़ी सेनायें हैं ग्रौर न उन्होंने किसी देश को ही जीता है; न वह कोई उच्चपदासीन राजनीतिज्ञ ही हैं, जो राष्ट्रों के भाग्यविधाता कहे जा सकें। वह कोई दार्शनिक ग्रथवा ऋषि भी नहीं हैं। उन्होंने न कोई बृहत् ग्रन्थ लिखे हैं, न बड़े-बड़े काव्य। उनमें तो स्पष्ट ग्रौर

विशिष्ट व्यक्तित्व के वे तत्त्व ही नहीं हैं जो कि मनुष्य को, कम-से-कम बाह्यतः, एक प्रभावशाली नेता बनाते हैं। उनकी प्रतिभा तो ख्रात्म-शक्ति के क्षेत्र में सिन्निहित है। वहीं उसका होना उन्हें पसन्द भी होगा। यह उनका 'ख्रात्मबल' ही है जिसने उन्हें अनुपम प्रभाव और नेतृत्व के पद पर बिठा दिया है और ऐसी वस्तुओं को प्राप्त कराया है जो इतिहास के थोड़े-से बड़े-से-बड़े व्यक्तियों को छोड़कर सबकी पहुँच और गिंत से परे हैं।

भारत को अन्त में जब स्वतन्त्रता प्राप्त हो जायगी तब उसका श्रेय जितना गांधीजी को दिया जायगा उतना किसी दूसरे भारतीय को नहीं मिलेगा। यह भी श्रेय गांधीजी को ही मिलेगा कि उस स्वाधीनता के योग्य अपने देश-वासियों को उन्होंने बना दिया हैं और ऐसा उन्होंने उनकी अपनी संस्कृति का पुनरुद्धार करके, आत्मगौरव और आत्मसम्मान की भावना को उनके अन्दर जाग्रत करके, उनमें आत्मिनयंत्रण का अनुशासन विकसित करके, अर्थात् उन्हें आध्यात्मिक तथा राजनैतिक दृष्टि से आजाद करके, किया है। इसके अलावा, उनका एक महान् कार्य अस्पृथ्यों के उद्धार का है— यह अकेला काम ही उनका इतना महान् है कि जो मानव-जाति के उद्धार के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। फिर गांधीजी के जीवन की श्रेष्ठ वस्तु आहिसात्मक प्रतिरोध का सिद्धान्त है, जिसको उन्होंने विश्व में स्वतन्त्रता, न्याय और शांति प्राप्त करने के लिए एक श्रेष्ठ आध्यात्मक कला में परिणत कर दिया है। दूसरे मनुष्यों ने जिस वस्तु को एक व्यक्तिगत अनुशासन के रूप में सिखलाया है, गांधीजी ने उसे विश्व के उद्धार के लिए एक सामाजिक कार्यक्रम के रूप में परिणत कर दिया है।

गांधीजी अतीत युगों के तमाम महापुरुषों में भी महान् हैं। राष्ट्रीय नेता के रूप में वह अल्फेड, वालेस, वाशिगटन, कोसियस्को, लफाइती की कोटि में आते हैं। गुलामों के त्राता के रूप में वह क्लाकंसन, विल्बरफोर्स, गैरिजन, लिंकन आदि की भाँति महान् हैं। ईसाई धमंग्रन्थों में जिसे 'अप्रतिरोध' और इससे भी सुन्दर शब्द 'अमोघ प्रेम' कहा है, उसकी शिक्षा देनेवाले के रूप में वह सन्त फांसिस, थोरो और टाल्स्टाय की श्रेणी में आते हैं। युग-युगान्तरों के महान् धार्मिक पंगम्बरों के रूप में वह लाओजे, बुढ, जरथुश्त और ईसा के समकक्ष हैं। सर्वंश्रेष्ठ रूप में वह मानव हैं, जिसके विषय में मैंने'री-धिंकिंग रिलीजन' नामक अपनी हाल की पुस्तक में लिखा है:

"वह विनम्न हैं, मृदुल हैं भीर बड़े दयालु हैं। उनकी विनोदशीलता भ्रदम्य है। उनके व्यवहार की सरलता मोहक ह, उनकी संकल्प-शिक्त को कोई दबा नहीं सकता, उनका साहस मानो लोहा है। यद्यपि उनके तौर-तरीके शान्त श्रीर मृदुल होते हैं, फिर भी उनकी सच्चाई स्फटिक मणि के समान पारदर्शक है, सत्य के प्रति उनकी निष्ठा श्रनुपम है, खोने के लिए कुछ न होने के कारण उनकी स्थिति ऐसी है कि उनपर श्राक्रमण नहीं किया जा सकता। हरेक वस्तु का खुद जिसने उत्सर्ग कर दिया है वह दूसरों से किसी भी वस्तु को त्यागने के लिए कह सकता है। उसके जीवन से सांसारिक विचार, सांसारिक। महत्वाकांक्षायें श्रीर चिन्तायें कभी की विलुप्त हो चुकी हैं। उसपर तो श्रात्मा का ही, जो सत्ता श्रीर श्रहिंसा के रूप में व्यक्त है, पूर्ण श्रविकार है। गाँधीजी कहते हैं, "मेरा धर्म-सिद्धांत ईश्वर की सेवा श्रीर इसलिए मानव-जाति की सेवा है... श्रीर सेवा का श्रथं है शुद्ध प्रेम।"

## : 20:

## द्विग् अफ्रीका से श्रद्धांजलि

आर. एफ. अल्प्नेड होर्नले, एम. ए; डी. लिट्. [ विटवाटरस्रेंडयृनिवसिटी, जोहान्सवर्ग, दक्तिण अफ्रीका ]

गांधीजी की भावना ग्रीर उनके ग्रादशों के प्रति जहाँ संसार भर से श्रद्धांजिल ग्रापित हों, वहाँ कम-से-कम एक तो दक्षिण ग्रफीका के स्वेतांग की ग्रीर से भी होनी उचित ही है।

कारण कि पहले-पहले सन् १८९३ में दक्षिण ग्रफीका में ही गांधीजी ने भारतीय समाज का नेतृत्व किया। यहाँ रोज यूनिवर्सिटी जाते-श्राते रास्ते में पड़नेवाला जोहान्सवर्गं का यह 'किला' ही उनके श्रौर उनके साथियों का पहला कारागार बना था। ट्रान्सवाल को स्वायत्त शासन के श्रीधकार मिल जाने पर उपनिवेश-मंत्रि के पद पर नियुक्त जनरल स्मट्स से ही उन्होंने दक्षिण ग्रफीका के प्रवासी भारतीयों के भविष्य के सम्बन्ध में समभौते की बातचीत चलाई। निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति को पहले-पहले बरतने और उसका परीक्षण करने का पहला श्रवसर भी उनको वर्णभेद के श्राधार पर बनाये कानूनों के खिलाफ उठाये गये भारतीयों के श्रान्दोलन में यहीं मिला। दक्षिण ग्रफीका के बहुत-से प्रवासी भारतीयों के घरों और प्रवासी भारतीय समाज की समस्त सार्वजनिक इमारतों में 'महात्मा' का चित्र ग्रपना एक खास आदर का स्थान रखता है। दक्षिण ग्रफीका में ग्राज भी वे स्त्री-पुरुष—श्वेतांग और भारतीय दोनों—जीवित हैं, जिन्होंने उस संघर्ष में गांधीजी का साथ दिया था श्रीर कष्ट सहन किये थे। उनका एक

पुत्र वहीं रहकर 'इंडियन ग्रोपीनियन' नामक पत्र का सम्पादन करता है। इस पत्र की स्थापना गाँधीजी ने ही की थी, ग्रौर यह अब भी नेटाल की 'फिनिक्स' बस्ती से प्रकाशित होता है। यह बस्ती गाँधीजी के भारतीयों की उन्नति सम्बन्धी सपनों को सच्चा करने के उद्देश्य से बसाई गई थी। ग्राध्या-तिमक और राजनैतिक नेतृत्व के ग्रपने स्वाभाविक गुणों का उपयोग ग्रपनी जन्मभूमि ग्रौर उसके निवासियों के लिए ग्रारम्भ करने से पहले गाँधीजी ने, निश्चय ही, दक्षिण अफीका के इतिहास में एक चिरस्मरणीय स्थान बना लिया था।

मैंने गाँघीजी के एक श्वेतांग मित्र और समर्थंक जोहान्सवर्ग के ईसाई पादरी रेवरेन्ड जोसेफ जे० डाक द्वारा लिखित उनका दक्षिण अफीका का जीवन-वृत्त (M. K. Gandhi: An Indian Patriot in south Africa) पढ़कर यह जानने की कोशिश की कि अपने देशवासियों पर उनके नियंत्रण और बहुत-से श्वेताँग विरोधियों पर भी उनके गहरे प्रभाव का रहस्य क्या है ? मुक्ते नीचे लिखी बातें विशेष जान पड़ीं!

पहली वस्तु उनकी मानसिक शिक्त है। इस इच्छा-शिक्त ढारा ही वह ऐसे उत्तेजना के वातावरण में भी जबिक और म्रादमी लड़ने के लिए तैयार हो जाते और हिंसा के मुकाबिले में हिंसा का ही प्रयोग करते, वह म्राहिंसा के प्रति अपनी श्रद्धा पर श्रद्धल रहे। अपनी जाति की उच्चता प्रदिशत करने और इस 'कुली' को प्रपनी मर्यादा बनाने के लिए गोरों ने उन्हों कितनी ही बार ठोकरें मारीं, घूंसे जमाये, और गालियाँ भी दीं; लेकिन उन्होंने कभी बल-प्रयोग से बदला नहीं लिया। प्रेसिडेन्ट कूगर के घर के सामने की पटरी पर ठोकर मारनेवाले संत्री पर मुकदमा चलाने से उन्होंने इन्कार कर दिया। और जब उनके अपने देशवासियों में से उनके विरोधियों ने ही उन पर इतना बर्बर हमला किया कि वह लोहूलुहान और असहाय हो यये, तब भी उन्होंने पुलिस से यह अनुरोध किया कि वह उनके हमलावरों को सजा न दे। गांधीजी ने कहा—"उनकी समक्त में वे ठीक कर रहे थे, और उनपर मुकदमा चलाने की मेरी तिनक भी इच्छा नहीं है।" स्पष्ट ही, दूसरों पर उनके आधिपत्य की पहली कुंजी उनका आत्म-नियंत्रण ही है।

दूसरी बात यह कि गांधीजी, दक्षिण अफीका के प्रवासी भारतीयों को, कड़े प्रतिबन्ध लगाने पर भी, जो विदेशियों की भाँति ग्रसह्म लगते थे और सिद्धान्ततः नागरिक नहीं समभे जाते थे, ग्रस्पृश्य बनानेवाले वहाँ के कानून के विरुद्ध उकसाने ग्रीर उसके विरोध के लिए उन्हें संगठित करते हुए केवल अधिकार मांगकर ही सन्तुष्ट नहीं थे। भारतीयों में आत्म-सम्मान की भावना पैदा करने की ओर उनका अधिक ध्यान था। उन्होंने देखा कि य भारतीय निरुत्साह और उदासीन हैं, अपने कड्टों का विरोध तक नहीं करते और चुपचाप सह लेते हैं। गाँधीजी ने उन्हें उनके पुरुषार्थ का स्मरण दिलाया और पुरुषार्थ को ही वहाँके गोरों से अपने साथ मनुष्यता का व्यवहार करने की माँग का नैतिक आधार बताया। रेवरेण्ड डोक के शब्दों में वहाँके प्रवासी-भारतीयों के भविष्य के सम्बन्ध में उनकी कल्पना यह थी: "दक्षिण अफ्रीका का भारतीय समाज ऐसा हो जिसके हित और आदर्श एकसमान हों, जो शिक्षित हो, नैतिक हो, विरासत में मिली अपनी प्राचीन संस्कृति का अधिकारी हो, मूलतः भारतीय रहते हुए भी उसका व्यवहार ऐसा हो कि अन्ततः दक्षिण अफ्रीका अपने इन पूर्वीय निवा-सियों पर अभिमान कर सके, और इन्हें उचित और न्याय्य समक्तकर वे अधिकार दे जो हरेक ब्रिटिश प्रजा-जन को मिलने चाहिएँ।"

तीसरे, गांधीजी यह भली भाँति जानते थे कि नेतृत्व के साथ विनय का मेल कँसे होता है। अपेक्षाकृत अधिक धनी भारतीयों के सामन उन्होंने लोक-भावना का आदर्श पेश किया। उन्हें जो कुछ मिलता वह उसे खुशी-खुशी भारतीयों के हित खर्च कर दिया करते थे। गरीबों में वह गरीब की भाँति रहते थे। एक भारतीय रियासत के प्रधानमन्त्री के पुत्र; पद, प्रतिष्ठा, अधिकार, और सुशिक्षा में पछे परिवार के लड़के; इंग्लैंग्ड से बैरिस्टर बनकर आये। शिक्षत यूरोपियनों के साथ बराबरी का अधिकार रखने वाले होकर भी उन्होंने अपने लिए कोई विशेष रियायतें कभी नहीं चाहीं, बित्क दूसरे भारतीयों के साथ होनेवाले बर्ताव को ही पसन्द किया। कानून के अनुसार हरेक हिन्दुस्तानी को लाजिमी था कि वह अपनी पहचान के लिए खास रिजस्टर में अपना अगूठा लगाये। वह इससे बरी किये जा सकते थे, लेकिन अपने भाइयों के सामने उदाहरण रखने के लिए उन्होंने सबसे पहले खुद इसका पालन करना उचित समका।

श्रौर, चौथी बात, हिन्दुस्तानियों को ग्रधिकार मिलने का श्रान्दोलन करते हुए भी उन्होंने इस बात पर हमेशा जोर दिया कि जो नागरिक ग्रधि-कारों के पात्र होने का दावा करते हैं, उन्हें चाहिए कि वे श्रपने इस दावे को सिद्ध करने के लिए, श्रावश्यकता पड़ने पर, सामाजिक कृत्य में भाग लेने की किसी प्रकार की मांग न होते हुए भी स्वेच्छा से अपना कर्तव्य पूर्ण करें। यही कारण था कि उन्होंने बोग्रर-युद्ध के समय नेटाल की लड़ाई में स्ट्रेचर उठाने के लिए हिन्दुस्तानियों का एक सैनिक-दल बनाना चाहा। प्रस्ताव पहले नामंजूर हुआ, लेकिन पीछे मान लिया गया और हिन्दुस्तानियों ने अमूल्य सेवायें कीं। जनरल रॉबर्ट्स का पुत्र सख्त घायल हुआ। उसे हिन्दुस्तानियों ने ही सात मील दूर शीवेली के अस्पताल में पहुँचाया। १६०६ के जूलू-युद्ध में यही सेवा हिन्दुस्तानियों ने फिर की। और सन् १९०४ में जोहान्सबर्ग में प्लेग फैल जाने के अवसर पर अगर गांधीजी फौरन उद्यम न करते तो जितनी प्राण-हानि हुई, उससे कहीं अधिक होती।

जातीय संघर्ष के उस वातावरण में 'निष्त्रिय प्रतिरोध' के ग्रस्त्र का सबसे पहले प्रयोग करने वाले इस पुरुष में ये गुण ग्रौर ये भावनायें थीं। उनके ही शब्दों में, उसने भारतीय विवेक-बुद्धि की समक्ष में न ग्रानेवाले कानून को मानने से इन्कार कर दिया। लेकिन एक कानून-पावन्द प्रजाजन की भाँति कानून द्वारा दिये गये दण्ड को भुगता। वह जानते थे ग्रौर कहते थे कि 'निष्त्रिय प्रतिरोध' से उनका ग्रादर्श ग्राधा ही स्पष्ट होता है। "उससे मेरा सारा उद्देश्य व्यक्त नहीं होता। पद्धित तो उससे प्रकट होती है, पर जिस 'प्रयोग' का यह केवल एक ग्रंशमात्र है, उसकी ग्रोर कोई निर्देश प्राप्त नहीं होता। मेरा उद्देश्य तो यह है कि बुराई के बदले भलाई की जाय ग्रौर इसीमें सच्ची सुन्दरता है।" इस भावना के ग्रनुसार ही उनका यह दावा था कि ग्रपने शत्रुग्रों से प्रेम करना तथा ग्रपने देखी ग्रौर पीड़कों की भी भलाई करने की ईसा की ग्राजा भारतीय दूरदर्शी विचारकों ग्रौर धर्मप्रचारकों के वचनों के सर्वथा ग्रमुकूल ही है।

मैं यहाँ 'निष्क्रिय प्रतिरोध' के 'ग्रस्त्र' के सम्बन्ध में कुछ ग्रपने विचार प्रकट कर दूं। यह तो साफ है कि यह एक स्थायी सिद्धान्त बन गया है। लोगों ने इसे कई प्रकार से प्रयुक्त किया है ग्रौर करेंगे। व्यक्ति (जैसे कि युद्ध के समय इसके नैतिक विरोधी) व्यक्ति के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। राजनैतिक ग्रौर सैनिक दृष्टि से ग्रसमर्थ जन-समूह इसको एक-मात्र सम्भव साधन समभकर इसपर निभैर रह सकते हैं। नैतिक शस्त्र के रूप में (शारीरिक शस्त्र के रूप में नहीं) यह राजनैतिक युद्ध के घरातल को ऊँचा उठा देता है। इसके प्रयोग करनेवाले योद्धा स्वेच्छा से दुःख ग्रौर ग्रपमान सहते हैं ग्रौर उन्हें ग्रात्मिनग्रह ग्रौर इच्छा-शक्ति ग्रसाधारण पैमाने तक बढ़ानी पड़ती है। इसकी सफलता का प्रभाव यही होता है कि जिनके विरुद्ध इसका प्रयोग किया जाता है उनकी विवेक-बृद्धि पर इसका ग्रसर पड़ता है। 'सच्चाई उनमें ही है,' यह विश्वास उनका जाता रहता है। शारीरिक शक्ति

व्यर्थ हो जाती है तथा दुःख देने में अपना हाथ रहा है, यह अनुभव करने से उत्पन्न अपने दोषी होने की एक प्रकार की भावना उनके संकल्प को ढीला कर देती है। प्रभावित करने के लिए जिनमें विवेक-बृद्धि ही न हो, ऐसे विरोधियों पर भी इस शस्त्र का कोई सफल प्रभाव हो सकता है, इसमें मुफे सन्देह है। जैसा कि समाचारपत्रों, में प्रकाशित हुआ है, गांधीजी ने जमेंनी के यह दियों को 'निष्क्रिय प्रतिरोध' से अपनी रक्षा करने की सलाह दी है। यदि सलाह पर अमल किया जाय, तो शायद यही पता लगेगा कि नाजी बवंडर-सेनाओं और उनके नेताओं की विवेक-बृद्धि पर ऐसे नंतिक दबाव का कोई असर नहीं होता।

और भी । चूंकि निष्क्रिय प्रतिरोध एक नैतिक ग्रस्त है, इस कारण समूहरूप से लोगों के लिए यह प्रायः सम्भव नहीं होगा कि वे निःस्वायं लगन के उस क्षेत्र तक पहुँच सकें, ग्रथवा वहाँ पहुँचकर स्थिर रह सकें, जिस क्षेत्र पर पहुँचने से मनुष्य की स्वभावजन्य कलहेच्छा, कोध, प्रतिहिंसा, धैर्यं, क्षमा ग्रीर प्रेम में बदल जाती है। इस 'रीति' का व्यवहार उसे उस 'प्रयोग' से जुदा करकें, जिसका कि यह केवल एक ग्रंशमात्र हैं, किया ही नहीं जा सकता। ग्रथित् ग्रपने शत्रुधों के प्रति प्रेम ग्रीर बुराई के बदले में भलाई करने की भावना के बगैर इसका प्रयोग हो नहीं सकता।

मिलकर काम करने के लिए नेता चाहिए ही, लेकिन मनुष्य-समूह को इतना ऊंचा उठाने के लिए नेता की और भी अधिक आवश्यकता है। और वह नेता साहस तथा नैतिक दृढ़ता की साक्षात् मूर्ति ही होना चाहिए, ताकि बढ़े-चढ़े प्रचार-साधनों या बवंडर-नेताओं की बन्दूकों की सहायता के बिना भी वह अपने अनुयायियों को अपने आचरण और उपदेश के बल से ही साहसी और दृढ़निश्चयी बना सके। ऐसे नेता बिरले ही होते हैं। गांधीजी जैसे पुरुष एक पीढ़ी में एकाधबार भी नहीं पैदा होते।

इस समय इस बात का स्मरण दिलाना रुचिकर होगा कि दक्षिण अफीका के गोरे उन दिनों गांधीजी की ग्रालोचना इसलिए करते थे कि उनको डर था कि हिन्दुस्तानियों के निष्क्रिय प्रतिरोध की नकल कहीं यहाँके आदि-निवासी भी न करने लगें। दक्षिण ग्रफीका को 'स्वेतांगों का देश' बनाने के लिए इन ग्रादि-निवासियों को कानून ग्रीर चलन दोनों के द्वारा हिन्दुस्तानियों की स्थिति से भी नीचे रक्खा जाता था ग्रीर रक्खा जाता है। गांधीजी उत्तर देते थे कि बलवा, हिंसा ग्रीर खून-खराबी से तो नैतिक ग्रस्त्र बेहतर ही है, इसका प्रयोग ही न्यायसंगत प्रयोजन का सूचक है। इसलिए

यदि आदि-निवासियों का ध्येय न्यायसंगत है और निष्किय प्रतिरोध के तरीके का प्रयोग करने के लिए सभ्यता की उचित मात्रा तक वे पहुँचे हुए हैं, तो वे वस्तुतः 'मत' देने के अधिकारी हैं और दक्षिण अफ़ीका के ग्रनेक जातीय तानेबाने में उन्हें अपना स्थान नियत करने के लिए ग्रावाज उठाने का पूरा अधिकार है।

ये तीन साल पहले की बातें हैं। दक्षिण स्रफीका के हिन्द्स्तानी स्राज भी गांधीजी के नेतृत्व को याद करते हैं, पर अबसे वह हिन्दुस्तान लौटे. ग्राजतक उन लोगों ने निष्क्रिय प्रतिरोध के ग्रस्त्र का प्रयोग नहीं किया। श्रीर ग्रादि-निवासी, श्रनेक बाधाश्रों की मौजूदगी में भी पर्याप्त ग्रागे बढ़ गये हैं। लेकिन कोई निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकता कि वे इस अस्त्र का प्रयोग कभी करने के लिए तैयार होंगे भी तो कबतक ? क्योंकि उसके लिए प्रयोक्ताओं को ऐसी असाधारण विशेषतायें प्राप्त करनी पड़ती हैं। निरस्त्र वे हैं, पारस्परिक मतभेद उनमें हैं, और ग्रसहाय वे हैं। इसलिए अन्त में यही एक अस्त्र उनकी आशा का आधार है। परन्तू आदि-निवासी गांधी का दिन ग्रभी नहीं निकला। इसके निकलने की कभी जरूरत भी न हो, परन्तू दक्षिण अफीका के अल्पसंख्यक गोरे सदा इसी कोशिश में रहते हैं कि यहाँके राजनैतिक सामाजिक और ग्राथिक क्षेत्र की उन्नति में किसी गैर की पहुँच हो ही न सके। इन कोशिशों का सम्भाव्य परिणाम यही होगा कि यहाँकी सारी-की-सारी गैर-यूरोपियन जातियाँ इसके विरुद्ध संगठित हो जायँगी। उस अवस्था में हो सकता है कि हिन्दुस्तानियों में से कोई गांधीजी के पद-चिह्नों पर चलता हुआ, गैर-यूरोपियनों के निष्क्रिय प्रतिरोध के मोर्चे का नेतत्व करे।

#### : १5 :

# दित्तग् अफ्रीका में गांधीजी

अॉनरेबल जॉन एच. हाफमेयर, एम. ए. चांसलर, विटवाटरस्र ड यूनिवर्सिटी ]

प्रसिद्ध मिशनरी राजनीतिज्ञ डॉ॰ जॉन ग्रार॰ मॉट जब पिछली बार ताम्बरम् कान्फ्रेन्स में उपस्थित होने के लिए हिन्दुस्तान गये तो उन्होंने सेगाँव में महात्मा गांधी से भेंट की। वहाँ उन्होंने जो प्रश्न गांधीजी से पूछे उनमें से एक यह था— "ग्रापके जीवन के वे ग्रनुभव क्या हैं, जिनका सबसे विधायक प्रभाव हुआ ?" इसके ∮उत्तर में यहाँ महात्माजी के उत्तर को ही उद्धृत कर देना ठीक होगा।

"जीवन में ऐसे अनेक अनुभव हए हैं। लेकिन इस समय आपने पूछा तो मुक्ते एक घटना खास-तौर पर याद आती है, जिसने कि मेरे जीवन का प्रवाह ही बदल दिया। दक्षिण अफीका पहुँचने के सात दिन बाद ही वह घटना घटी। में वहाँ केवल ऐहिक और स्वार्थ-साधन का उहेश्य लेकर गया था। मैं ग्रभी इँग्लैण्ड से लीटकर ग्राया हुग्रा निरा लड़का ही था ग्रीर कुछ धन कमाना चाहता था। मेरे मवनिकल ने ग्रचानक मुभे प्रिटोरिया से डरबन जाने के लिए कहा। यह यात्रा सूगम नहीं थी। चार्ल्सटाउन तक रेल का रास्ता था ग्रौर जोहान्सबर्ग तक बग्घी से जाना पड़ता था। रेलगाडी का मैंने पहले दर्जे का टिकट लिया। पर विस्तर का टिकट मेरे पास नहीं था। मेरित्सबर्ग स्टेशन पर जब बिस्तर दिये गए तो गार्ड ने मभे बाहर निकाल दिया ग्रीर माल के डिब्बे में जा बैठने के लिए कहा। मैं नहीं गया ग्रौर गाड़ी मुभ्ते सर्दी में काँपता छोड़कर चल दी। यहाँ वह विधायक अनुभव ग्राता है। मुक्ते ग्रपनी जान-माल का डर था। मैं ग्रँधेरे वेटिंगरूम में घुसा। कमरे में एक गोरा था। मुक्ते उससे डर लगा। मैं सोचने लगा कि क्या करूँ ? में हिन्दुस्तान लौट जाऊँ या परमात्मा के भरोसे आगे बढ् श्रौर जो मेरे भाग्य में बदा है, उसको सहन कहाँ! मैंने फैसला किया कि यहीं रहेंगा श्रीर सहन करूँगा। जीवन में मेरी सिकय श्रहिसा का आरम्भ उसी दिन से होता है।"

इस घटना का स्मर्ण दक्षिण अफीका निवासी को क्विकर नहीं है; लेकिन गाँधीजी के जीवन में दक्षिण अफीका के महत्त्व पर इससे प्रकाश पड़ता है। क्योंकि उनमें दक्षिण अफीका में ही सत्याग्रह के सिद्धान्त की लहर उठी और वहीं 'हिंसारहित प्रतिरोध' का अस्त्र गढ़ा गया। प्राय: ऐतिहासिक घटनायें भी प्रतिफल देती हैं। हिन्दुस्तान ने, यद्यपि स्वेच्छा से नहीं, दक्षिण अफीका की सबसे अधिक कठिन समस्या पैदा की और दक्षिण अफीका ने, वह भी स्वेच्छा से नहीं, हिन्दुस्तान को सत्याग्रह का विचार दिया।

दक्षिण अफीका में हिन्दुस्तानी इसलिए आये कि गोरों के हित में उनका आना आवश्यक समका गया। नेटाल के किनारे की भूमि से लाभ उठाना गिरमिटिया (प्रतिज्ञाबद्ध) मजदूरों के बिना असम्भव जान पड़ा। इसलिए हिन्दुस्तानी आये और उन्होंने नेटाल की हरा-भरा बनाया। बहुत से वहीं बसकर उपनिवेश को खुशहाल बनाने लगे। फिर और भारतीय

भी आते रहे। स्वतन्त्र प्रवासी भी आये और गिरमिटिया लोग भी। लेकिन समय आया और यूरोपियनों को खतरा पैदा हो गया कि अपने रहन-सहन के निम्नतर मानवाले हिन्दुस्तानी हमारे एकाधिकार के किसी-किसी क्षेत्र में हमें मात कर देंगे। वर्ण-विद्वेष के लिए इतना ही पर्याप्त था। हिन्दुस्तानियों को लार्ड मिलनर के शब्दों में, "स्वागत के लिए अनिच्छुक समाज पर अपने आपको बलात् लादनेवाले विदेशी" कहा जाने लगा। इस द्वेष-भावना का ही मेरित्सबर्ग स्टेशन पर युवक गाँधी को अनभव हुआ और उसका फल हुआ सत्याग्रह का जन्म।

दक्षिण अफीका में महात्माजी के जीवन और कार्य का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। यह लम्बा संघर्ष था। इसमें उनके प्रतिद्वन्द्वी जनरल जे० सी०स्मट्स भी आज संसार के प्रसिद्ध पुरुषों में से हैं। दोनों में बहुत-सी समानतायें थीं। कुछ साल पहले में एक उच्च सरकारी अफसर के साथ जोहान्सवर्ग के बाहर हिन्दुस्तानी और देसी बच्चों के लिए सुधार-जेल (रिफामेंटरी) देखने गया—यह पहले जेल ही थी। मेरे साथी ने मुक्ते वह कोठरी बताई जिसमें तीस साल पहले गांधीजी को रक्खा गया था और तब वह एक जूनियर मजिस्ट्रेट की हैसियत से उन्हें दर्शनशास्त्र की पुस्तकों देने आये थे। ये पुस्तकों उनके अफसर जनरल स्मट्स ने उपहार स्वरूप भेजी थीं। बड़ी प्रसन्तता की बात है कि अन्त में सारी विनाशकारिणी शक्तियों के ऊपर इन दोनों महापुरुषों के पारस्परिक सम्मान और मित्रता के भावों की विजय हुई और आज भी वह मेल बना हुआ है।

दक्षिण ग्रफीका में गांघोजीको क्या मिला ? वह स्मट्स को उनका मुख्य उद्देश्य पूरा करने से नहीं रोक सके—यह उद्देश्य दक्षिण ग्रफीका में हिन्दुस्तानियों के प्रवास को रोकना था। लेकिन गांघीजी इस बात में सफल हुए कि प्रवासियों के कानून में हिन्दुस्तानियों का खासतौर पर जो ग्रपमान होता था, उससे वे बच गये और वहाँ पहले बसे हुए हिन्दुस्तानियों की छोटी-छोटी शिकायतें भी दूर हो गई। 'दक्षिण ग्रफीका से लौटते समय यदि उन्होंने ऐसी ग्राशा की हो, और निस्सन्देह उन्होंने की थी, कि स्मट्स के साथ हुए उनके समभौते को परिणामस्वरूप एशियानिवासियों के विरुद्ध होनेवाले वर्ण-विरोध का नाश होजायगा तो उसमें वह जरूर निराश हुए हैं। दक्षिण ग्रफीका में यह पक्षपात ग्राज भी वैसा ही मजबूत है और इसके कई रूप तो दक्षिण ग्रफीका का नाम ही बदनाम करते हैं।

फिर भी दक्षिण, ग्रफीका के हिन्दुस्तानियों पर गांधीजी के नेतृत्व की ग्रमिट छाप है। गांधीजी ने ही उन्हें इस योग्य बनाया कि वे निम्न जाति में पैदा होने से लगी हुई ग्रयोग्यतायें दूर कर सके ग्रीर उन्हें जातीय स्वाभिमान का कान हुआ जो अमिट रहा है। दक्षिण अफीका के प्रवासी हिन्दुस्तानी पृथक्करण के कलंक का विरोध करने के लिए उसी दृढ़ता से तैयार हैं जिस दृढ़ता से कि वे गांधीजी के अंडे के नीचे अपमानजनक कानूनों के विरुद्ध लड़े थे। लेकिन सबसे अधिक महत्व की बात तो यह है कि जिन दिनों गांधीजी ने कानून तोड़ा, अंगूठा लगाये बिना प्रान्तीय सीमायें पार कीं, जेल गये और आये, उन दिनों वह वस्तुतः आत्मनिग्रह का पाठ पढ़ रहे थे और इसकी शक्ति तथा शस्त्र के रूप में इसकी साध्यकता की परीक्षा कर रहे थे।

इसलिए यह कहा जा सकता है कि दक्षिण अफ़ीका ने उस महापुरुष के विकास में महत्वपूर्ण भाग लिया है, जो केवल भारत का महात्मा ही नहीं, बल्कि संसार के महान् आध्यात्मिक नेताओं में से एक होनेवाला था।

हाँ, वहाँके श्वेत शासक उस विशिष्ट परिस्थित को शायद ही सन्तोष के साथ स्मरण करेंगे, जो उस महान् आत्मा के परिवर्तन में कारणीभूत हुई।

#### : 38 :

## गांघी श्रोर शांतिवाद का भविष्य

## लारेन्स हाउसमैन [ स्ट्रीट, सोमरसेट, इंग्लैयड ]

सफल शान्तिवाद के जीवित प्रतिपादकों में महात्मा गांधी का स्थान सबसे ऊँचा है। उन्होंने यह दिखला दिया है कि कियात्मक शान्तिवाद संसार की राजनीति में एक शक्ति हो सकती है। बल और दमन द्वारा शासन करने के हथियार से भी यह हथियार अधिक मजबूत साबित हुआ है। दक्षिण अफीका में उनको पूरी सफलता मिली। हिन्दुस्तान में उन्हें पर्याप्त सफलता मिली और अगर इसके प्रयोग करनेवालों की संख्या और श्रधिक होती और वह प्रयोग एकसमान हिंसा-रहित होता, तो महात्मा के इस शांतिमय अस्त्र की अवश्य विजय होती।

'व्यावहारिक राजनीति' के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र में शान्तिवाद की शक्ति के इस सफल प्रयोग की कीमत कूती नहीं जा सकती और स्वाधीनता में प्रयत्नशील राष्ट्रों और जातियों के लिए तो वह भविष्य निर्देश करनेवाला प्रकाश-स्तम्भ ही है।

साधारण मनुष्य जिन ढंगों को काम में लाता है, अहिंसा की प्रणाली उनसे बहुत भिन्न है। युग-युगान्तर से एक ऐसी परंपरा चली धाई है जिसने

मनुष्यका भटकाकर यह मानने के लिए बाध्य कर दिया है कि बुराई की रोक हिंसा से ही हो सकती हैं। इन बातों को देखते हुए, अहिंसा की सफलता का महत्त्वऔर भी बढ़ जाता है। हिंसा का पक्ष करनेवाली इस परंपरा के होते हुए भी, गांबीजी को इस ग्राग्न-परीक्षा का सामना करनेवाले इतने ग्रधिक और, न्यूनाधिक इतने विश्वस्त अनुयायी मिल गये, यही, मेरी समक्ष में इस बात का प्रमाण है कि उनका जो उपदेश है वह मानव-प्रकृति का छिपा हुग्रा, मूल-सत्य है और यह न तो ऐसा है, जा, आदर्श सामने होने पर भी साधारण स्त्री-पृष्ठ्यों की समक्ष में न ग्राये ग्रीर न ऐसा ही है कि वे उसको आचरण में न ला सकें ग्रीर ग्रपने महान् उद्देशों की पूर्ति में उसका उपयोग न कर सकें।

इन्हीं कारणों से मेरा विश्वास हो गया है कि महात्मा गांधी का जीवन ग्राज सबसे ग्रिंबिक मूल्यवान है। यद्यपि में उनकी ७० वीं वर्षगाँठ के लिए ग्रपनी क्षुभकामना भेज रहा हूँ, फिर भी मेरी इच्छा होती है कि आज वे इससे कई वर्ष छोटे होते, जिससे दुनिया की यह ग्राशा युक्तिसंगत होती कि गांधीजी का प्रबुद्ध नेतृत्व उन्हें ग्रनेक वर्षों तक मिलता रहे।

#### : 20:

# गांधीजी का सत्याग्रह श्रीर ईसा का श्राहुति-धर्म

### [ बुडबुक बस्ती, सेली ग्रोक, बर्मिङ्म ]

सन् १९३५ की शरद् ऋतु के अन्त में , मद्रास में ईसाई पादिरयों की एक सभा हुई थी। इसमें संसार से सब देशों के और खासकर अफ़ीका और पूर्व के नये धर्मसंघों के प्रतिनिधि इस बात पर विचार करने के लिए कि हजरत ईसा के सन्देश की दृष्टि से दुनिया की वर्तमान समस्याओं का हल क्या है, एकत्र हुए थे। इस मद्रास-कान्फ़ेन्स से पहले एक अपूर्व घटना घटी। धनी-मानी ईसाइयों में प्रतिष्ठित इन प्रमुख ईसाई नेताओं में से कई, बड़ी लम्बी दूरी तय करके, एक हिन्दू-नेता—गांधीजी—के दर्शन और उनके चरणों में बैठकर शिक्षा लेने पहुँचे। इनका उद्देश्य गांधीजी से यह सीखना था कि हजरत ईसा के उपदेश पर आचरण करने का बेहतर तरीका कौन-सा है। यह तो निविवाद है कि पहले की किसी ऐसी ईसाइयों की अन्तर्राष्ट्रीय सभा के समय ईसाई नेताओं ने ऐसी बात नहीं की थी। अब जब उन्होंने ऐसा किया तो इससे पहली बात तो यह प्रकट होती है कि ईसाई गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं, (आधुनिक यंत्रवाद और साम्राज्यवाद से समभौता करने का ही

यह परिणाम है) यह खयाल कितना ब्यापक और गहरा हो चुका है और दूसरी बात यह कि हिन्दुस्तान का यह महान् ऋषि हजरत ईसा के मन की बात हमसे अधिक अच्छी तरह समभता है और उसके निर्दिष्ट मार्ग पर चलने में भी हमसे आगे बढ़ा हुआ है, यह विश्वास भी कितना दृढ़ हो गया है।

इन ईसाई नेताओं से गांधीजी की जो अत्यन्त महत्वपूर्ण बातचीत हुई उसमें उन्होंने पहले धन का प्रश्न लिया। थोड़े शब्दों में उन्होंने अपना विश्वास प्रकट करते हुए कहा—"मेरे विचार में ईश्वर और लक्ष्मी की सेवा साथ-साथ नहीं की जा सकती । मुक्ते शंका है कि लक्ष्मी को तो हिन्दुस्तान की सेवा करने भेज दिया गया है, और ईश्वर वहीं रह गये हैं। परिणाम इसका यह होगा कि ईश्वर अपना बदला चुका लेगा। 'मैंने यह हमेशा अनुभव किया है कि जब किसी घार्मिक संस्था के पास उसकी आवश्यकता से अधिक धन जमा हो जाता है तब यह खतरा भी हो जाता है कि कहीं वह संस्था ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा न खो बैठे और धन पर निर्भर न रहने लगे। धन पर निर्भर रहना एकदम छोड़ देनाहोगा।

"दक्षिण अफ़ीका में जब मैंने सत्याग्रह-यात्रा शुरू की तो मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं था और मैं वैसे ही बिना गहरा विचार किये आगे बढ़ा। मेरे साथ तीन हजार आदिमयों का काफिला था। मैंने सोचा, 'कुछ फिक नहीं, अगर भगवान् की मर्जी हुई तो वही पार लगायेगा।' हिन्दुस्तान से धन की वर्षा होने लगी। मुफे रोक लगानी पड़ी, क्योंकि ज्यों ही धन आया, आफत भी शुरू होगई। जहाँ पहले लोग रोटी के टुकड़े और थोड़ी-सी शक्कर में सन्तुष्ट थे, श्रब तरह-तरह की चीजें मांगने लगे।

"ग्रीर इस नये शिक्षा-सम्बन्धी परीक्षण को लीजिए । मेंने कहा कि यह प्रयोग किसी प्रकार की ग्राधिक सहायता माँगे बिना ही चलाया जाय। नहीं तो मेरी मृत्यु के बाद सारी व्यवस्था तीन-तेरह हो जायगी । सच बात तो यह है कि जिस क्षण ग्राधिक स्थिरता का निश्चय हो जाता है, उसी समय ग्राध्यात्मिक दिवालियेपन का भी निश्चय हो जाता है।"

यह अन्तिम वाक्य गाँधोजी के आदर्शवाद का सर्वोत्तम नम्ना है। उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि मुनाफे की इच्छा से नियोजित कोष पर अधिकार जमाना और आर्थिक साधनों को हस्तगत करलेना किसी जीवित आन्दोलन का आध्यात्मिक विनाश करना है। स्वेच्छा से और स्वार्थ-त्याग की भावना से बने स्वयंसेवक फिर उस आन्दोलन से लाभ उठानेवाले लोलुप बन जाते हैं और जो इससे मदद पाते और उदात्त बनते थे, वे दरिद्र

हो जाते हैं। ग्रान्दोलन ग्रौर उसका कोष बार-बार ग्रच्छी तरह ग्रौर चतुराई के साथ एक ही ग्रादमी से दुही जानेवाली गाय बन जाते हैं। बुराई ग्रौर पतन तब ग्रनिवार्य हो जाते हैं ग्रौर सब प्रकारके दंभ ग्रौर छल चलने लगते हैं।

लेखक को महामारी, दुभिक्ष ग्रीर युद्ध के पश्चात् सहायता में धन-वितरण का कुछ ग्रनुभव है। उसके ग्राधार पर उसे निश्चय है कि गांधीजी ठीक कहते हैं। वस्तुतः जीवित आध्यात्मिक ग्रान्दोलन, धन-संचय करने से जितना ग्राधक-से-ग्राधक बचेगा उतना ही उसका बल बढ़ेगा। गांधीजी के इन विचारों की उत्पत्ति 'ग्रापरिग्रह' के सिद्धान्त में विश्वास होने से हुई हैं। यह सिद्धान्त फान्सिस के ग्रनुयायियों के 'स्वत्ववाद'—वैयक्तिक सम्पत्ति को छोड़ने के सिद्धान्त से मिलता-जुलता है। गांधीजी के ग्रत्यन्त समीपस्थ शिष्यों में से एक ने सार-छप में यह बात यों कही है: ''धन उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रायगा जिसके लिए तुम ग्रपना जीवन उत्सर्ग करने को तैयार हो; लेकिन जब धन नहीं होगा तो यदि तुम विमुख नहीं होगे तो उद्देश्य पूरा होता रहेगा, ग्रीर शायद धन के ग्रभाव में ग्रीर भी ग्राधक ग्रच्छी तरह पूरा होगा।''

दूसरा—ग्रौर बहुत महत्व का—प्रश्न जो ईसाई नेताग्रों ग्रौर गांघीजी के इस वार्तालाप में छिड़ा, वह यह या कि 'डाकू' जातियों से कैसा बर्ताव होना चाहिए। हम ग्रंग्रेजों के लिए यह ग्रच्छा है कि ऐसे प्रश्नों पर विचार करते हुए हम मान लें कि दुनिया के बहुत-से लोग हम ग्रंग्रेजों की गिनती 'डाकू' जातियों में करते हैं। यह कहा जा सकता है कि हम लोगों ने तो ग्रब लूट-खसोट बंद करदी है ग्रौर हम १९१९ में नौ उपनिवेशों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के बाद से बिलकुल शान्त ग्रौर संतुष्ट बैठे हैं। परन्तु, हमारे इस कहने से क्या होता है। ग्रन्तर्राष्ट्रीय लूट-पाट कुछ लोगों ने ग्रमी हाल में शुरू की है ग्रौर हम लोगों ने बहुत पहले कर दी है। परन्तु इसलिए दूसरी जातियाँ हम पुराने लूटेरों को नये लूटेरों से तिनक भी कम नहीं समभतीं। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर जो गुलामी के ग्रीभशाप से पीड़ित हैं, उनकी बड़ी इच्छा है कि ग्रंग्रेज लोगों के ग्रन्तःकरण में इस ग्रन्तर्राष्ट्रीय लूट-खसोट के प्रति क्षोभ उत्पन्त हो जाता ग्रौर जर्मनी, इटली तथा जापान इस लूट-पाट के क्षेत्र में जो नंगा-नृत्य कर रहे हैं, उससे उनका (ग्रंग्रेजों का) कुछ भी नाता न रहता।

गांधीजी ने इस बात पर जोर दिया कि जिनकी ग्रहिसा में श्रद्धा है ग्रीर इस पर कुछ-कुछ ग्राचरण करना सीखे हैं उन्हें यह मानना होगा कि प्रावृतिक अन्तर्राष्ट्रीय 'डाकूपन' के इस अत्यन्त अप्रिय और भीषण रूप का मुकाबला भी अहिंसा से किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा—"बल का प्रयोग चाहे कितना ही न्यायसंगत क्यों न दीखें, अन्त में हमें उसी दलदल में ला पटकेगा जिसमें कि हिटलर और मुसोलिनी की ताकत ला पटकती है। केवल भेद होगा तो मात्रा का। जिन्हें अहिंसा पर श्रद्धा है, उन्हें इसका प्रयोग संकट के क्षण में करना चाहिए। हम डाकूओं तक के हृदयों को प्रभावित कर सकते हैं। संभव है इस प्रयत्न में हमें जल्दी सफलता न मिले और कुछ दिनों हमारा सत्याग्रह वैसा ही व्यर्थ हो जैसा कि एक जड़ दीवार पर सिर पटकना। परन्तु हताश होने की जरूरत नहीं।"

कछ देर बाद बातचीत का रुख बदला। गांघीजी से पूछा गया कि अन्याय और अत्याचार के विरोध के लिए जीवन में कैसे सामर्थ्य आ सकती है; किस प्रकार के रचनात्मक ग्रनुभव निश्चित रूप से यह शक्ति पदा कर सकते हैं ? गांधीजी ने यहाँ अपना वह कट अनुभव सूनाया जो १६वीं सदी के म्रन्तिम दशाब्द में दक्षिण मफीका पहुँचने के सात दिन बाद ही उन्हें हम्रा था। इस घटना से गांधीजी की सफलताओं के दो मल तत्व प्रकट हैं। प्रथम तो भय पर उनकी विजय । पश्चिम के किसी राष्ट्र के निवासी, जो प्राय: परस्पर समान भाव से रहते हैं, उस भय की कल्पना भी नहीं कर सकते जिस भय से श्रौसत हिन्द्स्तानी किसी गोरे को देखता है-श्रथवा देखता था। किसानों को एक गोरा किसी दूसरे लोक से उतरकर ग्राया प्राकृतिक शक्तियों पर दैवी प्रभुत्व रखनेवाला प्राणी लगता था। उसका स्रातंक प्राय: गुलामी पैदा कर देता था, उसके सामने काँपना और बिना ग्रानाकानी उसकी ग्राज्ञा मानना होता था। यह बिलकुल ठीक कहा गया है कि गांधीजी ने अपने देशवासियों को जो सबसे बड़ी भेंट दी है वह है गोरों के सामने भयभीत होजानेकी भावना पर विजय। गांघीजी ने हिन्द्स्तानियों को, खासकर किसानों को सिखाया कि गोरों के सामने सीचे खडे हों. निडर होकर उनसे आँख मिलायें और जब उनकी कोई आज़ा देश-हित के लिए हानिकर प्रतीत हो, उसका जान-बुभकर उल्लंघन करें। जैसे डर छत से फैलता है वैसे ही निभैयता भी। गांधीजी में निभैयता की भावना है ग्रीर इसे दूसरों में पहुंचाने की बड़ी-से-बड़ी ताकत भी भारतीय किसानों में यह हिम्मत भरदी है कि वे म्रन्याय से माँगा गया लगान न दें. जिले के ग्रफसर उनके विरुद्ध चाहे कुछ भी क्यों न करें। जो हिन्द्रस्तान को जानते हैं, उनके लिए यह सिद्ध करने के लिए कि भयपर विजय पानेकी गांघीजी के व्यक्तित्व में ग्रनुपम शक्ति है, यही काफी प्रमाण है।

नवसुवक गांधी के जीवन में यह, जो भीरित्सवर्ग स्टेशन पर घटना हो गईउससे उनके एक बड़े विश्वास का पता लगता है। वह विश्वास यह है कि हम स्वयं दु:ख भील कर कियात्मक रूप से भी दूसरों का उद्घार कर सकते हैं। गांधीजी का यह विश्वास म्राजीवन रहनेवाला है म्रीर इसके मनुसार वह सदा आचरण भी करते आये हैं। रेल के डिब्बे से निकाल दिये जाने और गाड़ीवान के हमले की घटना नगण्य प्रतीत होती हो, लेकिन याद रहेकि उस ग्रपमान ग्रौर पीड़ा को एक संकोचशील और कोमल हृदय यूवक ने दूसरोंके लिए स्वयं साहस पूर्वक सहन किया था। उसी दिन व्यवहाररूप में, केवल सिद्धान्त में ही नहीं, गांधीजी के सत्याग्रह का जन्म हुग्रा। इसका ग्रादर्श यह है कि "कष्ट से बच निकलने की कोशिश मत करो, साहस से उसमें कूद पड़ो; वाहवाही लूटने या विरक्त बनने या म्रात्म-बलिदान कर देने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ग्रगर तुम दूसरों की सहायता करने की सच्ची भावना से इन कष्टों को झेलोगे तो यह कष्ट बुराई को भलाई बना देने वाली विधायक शक्ति बन जायगा।" लगभग तीस साल बाद ग्रपने देश का भविष्य उज्ज्वल बनाने की इच्छा से जिस उल्लास और जोश से ढाई लाख हिन्दुस्तानी जेलों में चले गये, वह इस नवयुवक के उस साहस का ही परिणाम था जिससे कि इस युवा ने नेटाल में अपना यह कठोर प्रयोग किया। कोई यातना या अपमान ऐसा नहीं है जो सद्भावना से भेला जाय तो उससे दूसरों की भलाई न हो। कारण कि सत्या-ग्रह किसी देश को स्वतन्त्र कराने या उसमें एकता पैदा कराने या सैनिकवाद श्रौर युद्ध को जीतने, ग्रथवा श्रष्ट सामाजिक ग्रौर ग्राथिक व्यवस्था को ठीक करने का ही साधन नहीं है। इसका प्रभाव तो और अधिक गहराई में पहुँ-चता है। यह आत्म यज्ञ का, कास का, आत्माहुति का सिद्धांत है। यह सिद्धान्त संत पाल के इस कथन का स्मरण दिलाता है कि "मैं ईसामसीह के कष्टों की भोली भरता हूँ।" जो मनुष्य सत्याग्रह के इस ग्रर्थ को कुछ भी समभ लेता है वह इतिहास के लंबे दृश्यों में, सब जगह, जातियों के घीरे-घीरे होनेवाले विकास में, उस जाति को उन्नत और जीवित रहता देखता है, जिसके ग्रगणित व्यक्तियों ने बलिदान ग्रौर कष्ट-सहन किया है। वह देखता है कि वात्सल्य जैसा कोई भाव सृष्टि में काम करता है। पीछे वही भाव सामाजिक सहयोग के रूप में प्रकट होता है। ब्रारम्भ में सहयोग घीमे-घीमे और परीक्षण के रूप में बढ़ता है। बाद में वही निश्चित प्रभाव और बलवाला हो चलता है। लेकिन यह तत्त्व जहाँ किसी भी रूप में काम नहीं करता है, वहाँ दूसरों---उदाहरणार्थं अपने वंशजों और बाद में अपने साथियों - की भलाई के लिए प्रायः स्वेच्छा से स्वीकृत कष्ट ग्रौर मृत्यु द्वारा व्यक्ति की ग्रात्म-निग्रह की भावना साथ होती हैं। मानव-जाति के इतिहास को देखने से मालूम होता है कि जैसे-जैसे शताब्दियाँ बीतती जाती हैं, वैसे ही वैसे यही सिद्धान्त ग्रिषकाधिक स्पष्ट रूप से जगमगाता जाता है। मानव-इतिहास ग्रौर प्रगति का सम्पूर्ण मूल सिद्धान्त का सारांश "काँस ग्राव काइस्ट" (ईसा की ग्रात्मा-हुति) में मिल जाता है। "श्रविचल ग्रौर स्थिर-भाव से वह (ईसा) जेरुसलम को चल दिया", जहाँ सत्य के लिए उन्हें शहीद होना था। वह बोले, "भगवान्! यदि तेरी यही इच्छा है, ता मेरे इस घट (शरीर) को मुक्तसे ग्रलग हो जाने दे।"

इस प्रकार सत्याग्रह के जिज्ञास को यह मानना पड़ता है कि गांधीजी ने ग्रीहिसक रहते हुए दूसरों के लिए स्वेच्छा से कष्ट उठाने के ग्रान्दोलन में ग्राने देशवासियों को डालकर एक बार विश्व-विदित सिद्धान्त को प्रकट कर दिया है, जो पश्चिम की स्वार्थमय, विलासमय, ग्रौर लालचभरी भावना से भुंघला पड़ गया था। ग्रीचौगिक कान्ति के ग्रारम्भ-काल में लगभग डेढ़ शताब्दि तक ईसाई मजहब ने कॉस (ग्रात्माहति) का बहतेरा उपदेश दिया, परन्तु सर्वव्यापी स्वार्थपरता की भावना के ग्रागे इसकी एक न चली और यह केवल व्यक्तियों की मुक्ति का एक रूढ़ चिह्नमात्र रह गया है। हमारी संतितयों के सामने एक भारी काम है, (ग्रौर ग्रगर यह पूरा न हो सका तो सभ्य-मानवों में हमारी संतति सबसे पिछड़ जायगी) वह काम यह कि वे ऐसे 'काँस' की खोज करें जो केवल रूढ़मात्र न हो; बल्कि अन्याय, युद्ध और हिंसा राकने में जीते-जागते अमर सिद्धान्त के प्रतीक-रूप में हो। हमें फिर से यह सीखना है कि ईसामसीह के 'कास को लेकर मेरे पीछे चलो' शब्दों का ग्रसली मतलब क्या था ? हमें फिर से यह सीखना है कि जिस प्रकार उसने किया उसी प्रकार हम भी स्वेच्छा से हानि, कष्ट श्रौर मृत्यु तक का ग्रालिंगन कर सकें। यह सब हमें सुधार की भावना से-मनुष्य-जाति को पाप ग्रीर ग्रन्याय से बचाने के लिए-सर्वथा ग्रहिंसक रहकर, पीड़क ग्रीर श्रन्यायी के प्रति तनिक भी द्वेष-भावना न रखते हुए, उसके साथ 'जैसा-का-तैसा' ही व्यवहार करने की जरा भी कोशिश न करते हुए, करना है। ग्रौर फिर यह सब नम्रता, घीरता, मित्रता तथा सद्भावना से ही करना है।

लेकिन हजरत ईसा के जीवन से यह प्रतीत होता है कि ईश्वर का नये रूप में बोध ही हजरत के कॉस उठाने का कारण था। गांधीजी के सन्देश में भी इसी विश्वास की भनक है। हमें फिर ईश्वर की एक नवीन सत्ता अनुभव करना है। परमात्मा की अपनी कार्यविधि ही काँस और अहिंसा की विधि है। काँस का यह मार्ग केवल कुछ जोशीले शान्तिवादियों के कोरे तरंगित विचार ही नहीं हैं। पाप और अन्याय की सफल विजय का यही ईश्वरीय अमर मार्ग है। 'काँस' की छाया संसार के सारे इतिहास और व्यक्ति के जीवन पर पड़ती है। मानवीय रंगमंच पर यह ईश्वर की कियात्मक इच्छा है। हजरत ईसा ने हमें बताया कि परमेश्वर फिजूलखर्च लड़के के बाप की नाई गलती करने वाले का भी स्वागत उदारतापूर्वक बिना डाँट-उपट करता है। वह भले चरवाहे की भाँति अपनी एक भी भटकी भेड़ को ढूँड़ने और बचाने के लिए घर से आराम को छोड़कर जंगलों, पहाड़ों, आंघी और पानी में घूमता फिरता है। अन्याय या बुराई के विश्व ऐसी कार्यवाही करना परमेश्वर की इच्छा है, उसका अपना स्वभाव और स्वरूप है।

परमेश्वर उद्घार करनेवाली सद्भावना की साधना, श्रीर रक्षा में प्रयत्नशील 'प्रेम' है, जो दुखिया की खातिर श्रपने ही आप कष्टों, खतरों श्रीर मौत तक को श्रपने ऊपर श्रोढ़ लेता है श्रीर तबतक श्रोढ़ लेता है जबतक कि इस पीड़ित संसार की रक्षा नहीं हो जाती। यही ईश्वर है, जिसका हमें सहारा हं श्रीर जिसपर हमें भरोसा करना चाहिए। यदि मार-काट, लड़ाई-भिड़ाई श्रीर गरीबी श्रादि श्रीभशापों से मानवता को छुटकारा पाना है, तो सारी मनुष्य-जाति को ही इसी ईश्वर पर भरोसा करना पड़ेगा। हमें उसी ईश्वर का बोध होना चाहिए।

गाँधीजी से एक प्रसिद्ध ईसाई नेता (डा॰ जॉन ब्रार॰ माँट) ने पूछा कि श्रापत्ति, सन्देह श्रीर संशय के समय उन्हें अत्यधिक संतोष किससे हुआ है ? उन्होंने उत्तर दिया—"परमात्मा में सच्ची श्रद्धा से।" परमेश्वर किसी को साक्षात् श्राकर दर्शन नहीं देता, वह तो कर्मरूप में प्रकट हुआ करता है। इस सम्बन्ध में गांधीजी ने श्रस्पृश्यता-निवारण-विषयक अपने इक्कीस दिन के उपवास का अनुभव बताया। यदि हम परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कृतसंकल्प हैं तो वह स्वयं अपने ही तरीके से पध-प्रदर्शन करेगा। हजरत ईसा ने एक जगह कहा था—"वह जो परमेश्वर की इच्छा का श्रमुसरण करता है, उसे सच्चा उपदेश अवश्य मिलेगा।" और कूसारोहण से ठीक पहले अपने शिष्यों के पैर घोकर जब उसने हाथ से तुच्छ-से-तुच्छ कमाई श्रीर सेवा करने के महान्, पर भूले हुए संस्कार को फिर से प्रतिष्ठित किया, तब उसने कहा—"यदि तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे लिए यह किया है तो तुम्हों भी यह करना चाहिए। जो आदर्श मैंने तुम्हारे सामने पेश किया है

उसको समक्रकर उसपर चलने से तुम मुखी रहोगे।" ग्राचरण में ईसा की समानता करने से ही हम अपने जीवन के चरम उद्देश्य को पा सकते हैं, ग्रौर विश्व के सर्वोपरि ध्येय के साथ ऐक्य ग्रनुभव कर सकते हैं।

महात्मा गाँधी ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर असत् को जीतने में जीवन को सचमुच समर्थ बनाना है तो इसके लिए 'मौन' भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, "मैं यह कह सकता हूँ कि मैं अब सदा के लिए मौन जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले मैं लगभग दो महीने पूर्णतः 'मौन' में रहा और उस मौन का जादू अभी भी हटा नहीं है।... आजकल शाम की प्रार्थना के समय से मैं मौन ले लेता हूँ और दो बजे जाकर मिलनेवालों के लिए उसे छोड़ता हूँ। आज आप आये तभी मैंने मौन तोड़ा था। अब मेरे लिए यह शरीरिक और आध्यात्मिक—वोनों प्रकार से औषध हो गया है। पहले-पहल यह मौन काम के बोक से छुटकारा पाने के लिए किया गया था, तब मुक्ते लिखने का समय चाहिए था। पर कुछ दिन के अभ्यास से ही इसके आध्यात्मिक मूल्य का भी मुक्ते पता लग गया। अचानक मुक्ते सुक्ता कि परमेश्वर से नाता बनाये रखने का मौन ही सबसे श्रोष्ठ मार्ग है। और अब तो मुक्ते यही प्रतीत होता है कि मौन ही सबसे श्रोष्ठ मार्ग है। कौर अब तो मुक्ते यही प्रतीत होता है कि मौन मेरे स्वभाव का ही एक अंग है।"

गांचीजी के भीतर काम कर रही सत्यपरायणता की सफल शक्ति का दृढ़ आध्यात्मिक आधार क्या है, यह इन शब्दों से बिलकुल स्पष्ट हो जात। है। परमेश्वर में लवलीन हो जाने के इन धीर क्षणों में ही गांधीजी को पैगम्बर और ऋषियों की-सी दिव्य-शक्ति प्राप्त होती है और इस शक्ति से ही उनका अपने प्रेमियों और अनुयायियों पर असाधारण अधिकार है।

बाद में और एक अवसर पर गांधीजी ने कुछ अन्य ईसाई नेताओं से, जोहाल की मदरास की परिषद् में इकट्ठा हुएथे, हम सभीको फिर से लड़ाई में और इस प्रकार विद्वेष और हिंसा-पूर्ण उन्माद में भोंक देनेवाले भावी अन्तर्राष्ट्रीय महासंकट से मनुष्यजाति को बचाने की समस्या के विविध पहलुओं पर विचार किया। सभ्यता की जड़ों को खा जानेवाली 'नपुंसकता की जिल्लत' से सभ्यता की रक्षा कैंसे की जा सकती हैं? पिश्चम की सभ्यता करीब दो हजार बरस से ईसा का सन्देश सुन रही हैं, पर इतने अन्तर में भी वह उस सन्देश पर अमल नहीं कर सकी। इसलिए आज वह हमारी आँखों के आगे ही नष्ट हो रही हैं। आज क्या हो रहा है और क्या-क्या होने वाला है, इसके सम्बन्ध में सारे पश्चिम में गहरी बेचैनी हैं। इसलिए यह उचित ही था कि ये ईसाई

नेता उस ब्यवित के चरणों में म्राते जिसने कि ईसा के उपदेश के केन्द्रीय तत्व— स्वेच्छा से ग्रंगीकृत कब्टों से उद्घार करनेवाले म्रात्म-बिदान—को एक बार फिर से जीता-जागता रखने का प्रयत्न करना स्पष्ट रूप से म्रपना ध्येय बनाया है। ग्रौर इस प्रकार उस पूर्वकालीन विश्व-व्यवस्था की पुनर्सृष्टि की है, जो कई प्रकार से जीणं-शीणं हो चुकी थी। इस महापुरुष के उद्योग से इस गैर-ईसाई वातावरण ग्रौर परिस्थिति में भी उत्पादक रूप से विजयी हो कर ईसा का प्रात्म-बलिदान — कॉस—फिर एक बार जीवित हो उठा है।

क्या हम ग्राशा न करें कि पश्चिम यद्यपि ग्राधिक कान्ति के शुरू होने के समय से ग्राज तक पीढ़ियों से ग्रबाधित धन-तृष्णा के पीछे दौड़-दौड़कर पक्का हो रहा है तो भी कॉस का सन्देश फिर कुछ कर दिखायेगा। ग्रौर कॉस का यह पुनर्जीवन समय रहते सर पर मँडराते हुए सर्वनाश से हमें बचा लेगा ?

गांधीजी से एक दर्शनार्थी सज्जन ने पूछा कि आपने भारत के लिए जो कुछ किया है उसका प्रेरक उद्देश्य कैसा है? क्या वह सामाजिक है, राजनैतिक है अथवा धार्मिक ? गांधीजी का कार्य इन तीनों क्षेत्रों में इतना फैला हुआ है और हिन्दु-समाज की मूल-रचना और हिन्दुस्तान की राजनैतिक स्थिति दोनों पर उसका इतना गहरा रंग चढ़ा हुआ है कि यह प्रश्न स्वाभाविक था।

गांघीजी ने उत्तर दिया—''मेरा उद्देश्य विश्द्ध धार्मिक रहा है।...सम्पूणं मनुष्य-जाति के साथ एकीकरण किये विना में धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता; और मनुष्य-जाति से एकीकरण राजनीति में हिस्सा लिये विना सम्भव नहीं। श्राज तो मनुष्य के सब व्यापारों का समूह एक ग्रखंड इकाई है। इन्हें सामाजिक, राजनैतिक या विश्द्ध धार्मिक ग्रादि नितान्त पृथक् भागों में नहीं बांटा जा सकता। किसी धर्म का मनुष्य के क्रिया-कलाप से पृथक् होना मेरी समभ में नहीं ग्राता। इससे मनुष्य के उन दूसरे कार्यों को नैतिक ग्राध्य मिलता है जो ग्रन्थण ग्रनाश्रित रहते हैं। इस नैतिक ग्राधार के ग्रभाव में तो जीवन गर्जन-तर्जन मात्र रह जाता है, जिसका कोई भी मूल्य नहीं होता।"

इस सम्बन्ध में गांधीजी से प्रश्न किया गया कि आपके सेवा-भाव का प्रवर्त्तक क्या है— ग्रंगीकृत कार्य के प्रति प्रेम या सेवा की पात्र जनता के प्रति प्रेम ? गांधीजी ने बिना हिचिकचाहट के उत्तर दिया— "मेरा प्रेरक कारण तो जनता के प्रति प्रेम ही है। लोक-सेवा के बिना उद्देश्य-सिद्धि कुछ भी भर्य नहीं रखती।" गांधीजी ने उदाहरण-स्वरूप वर्णन किया कि वह किस प्रकार बचपन से ही श्रस्पृश्यों से सहान्भूति रखने ग्रीर उनकी उन्नित का प्रयत्न करने लग गए थे। एक दिन उनकी माता ने उन्हें एक ग्रंत्यज बालक के साथ खेलने

से रोक दिया था। इससे उनके मन में तर्क-वितर्क उठने लगे और 'मिरे विद्रोह का वह पहला दिन था।"

"पिरचिम में तो आपकी श्राहिसा का इतना व्यापक या सफल प्रयोग होना सम्भव नहीं दिखाई पड़ता, फिर भी उसके बारे में जो आपका रुख है उसको कुछ अधिक विस्तार से समभायँगे?" यह पूछने पर गांधीजी ने कहा—'मेरी राय में तो अहिंसा किसी भी रूप या प्रकार में निष्क्रियता नहीं है। मैंने जहाँ तक समभा है, श्राहिंसा संसार की सब से श्रिधक कियाशील शिवत है...श्राहिसा परम धर्म है। श्रपने आधी शताब्दी के अनुभव में कभी ऐसी परिस्थित नहीं आई जब मुक्ते किंहना पड़ा हो कि अब मैं यहां असमर्थ हूँ, श्राहिसा के पास इसका इलाज नहीं है।

"यहूदियों के ही सवाल को ले लीजिए। इनके सम्बन्ध में मैंने लिखा हैं। श्राहिसा के पथ पर चलनेवाले किसी यहूदी को ग्रपने-ग्रापको ग्रसहाय महसूस करने की जरूरत नहीं। एक मित्र ने ग्रपने पत्र में मेरी इस बात पर ऐतराज किया है कि मैंने यह मान लिया है कि यहूदियों की भावना हिंसामय थी। यह ठीक है कि उन्होंने शरीर से हिंसा नहीं की, परन्तु उनकी वह ग्राहिसा व्यवहार में नहीं ग्राई; ग्रन्था ग्रधिनायकों (डिक्टेटरों) के कुकृत्यों को देख कर भी वे कहते, 'हमें इनके हाथ से दुःख तो मिलता ही है, इनके पास इससे श्रच्छा ग्रीर क्या है! परन्तु वह दुःख उस ढंग से हमें नहीं फेलना जिस ढंग से वह चाहते हैं।' यदि एक भी यहूदी इसपर ग्रमल करता तो वह ग्रपना स्वाभिमान बचा लेता ग्रीर एक उदाहरण छोड़ जाता। ग्रीर वह उदाहरण यदि संकामक बन जाता तो सारी यहूदी कीम की रक्षा ही नहीं करता, बिल्क मनुष्य-जाति के लिए भारी विरासत भी बन जाता।

"ग्राप पूछेंगे कि चीन के बारे में मेरी क्या राय है ? चीनियों की किसी दूसरे राष्ट्रं पर श्राँखें नहीं हैं। राज्य बढ़ाने की उनकी इच्छा नहीं हैं। शायद यह सच है कि चीन हमला करने के लिए ही तैयार नहीं है। परन्तु शायद जो उसकी यह शान्ति-वृत्ति-सी दीखती है वह वस्तुतः उसकी जड़ता है। हर सूरत में चीन की यह ग्राहिंसा व्यवहार में नहीं ग्राई है। जापान का बहादुरी से मुकाबला करना ही इस बात का काफी प्रमाण है कि चीन कभी इरादतन ग्राहिंसक नहीं रहा। चीन ग्रात्म-रक्षा के लिए लड़ रहा है, यह जवाब ग्राहिंसा के पक्ष में नहीं है। इसीलिए जब उसकी व्यावहारिक ग्राहिंसकता की परीक्षा का ग्रवसर ग्राया, तो चीन इसमें ग्रसफल हुआ। यह चीन की कोई टीका नहीं है। में तो चीनियों की विजय चाहता हूँ। प्रचलित माप से तो उसका बर्ताव बिलकुल सही है,

पर जब परख ग्राहिंसा की कसौटी से की जायगी तो कहना पड़ेगा कि ४० करोड़ जन-संख्यावाले चीन-जैसे सुसभ्य राष्ट्रको यह शोभा नहीं देता कि वे जापानियों के अत्याचार का प्रतिकार जापानियों के तरीके से ही करें। यदि चीनियों में मेरे विचारानुकूल ग्राहिंसा होती तो जापान के पास विध्वंस के जो नवीनतम यन्त्र हैं, चीन को उनका प्रयोग करना ही नहीं पड़ता। चीनी जापान से कहते— "अपनी सारी मशीनरी ले आग्रो, हम ग्रपनी श्राधी जन-संख्या तुम्हें मेंट करते हैं, लेकिन बाकी २० करोड़ तुम्हारे आगे घुटने नहीं टेकेंगे।" चीनी ग्रगर यह करते तो जापान चीन का गुलाम बन जाता।"

महात्मा गांधी का अपने अहिंसा के विश्वास का इससे और अधिक ग्रसंदिग्ध वर्णन क्या हो सकता है ? ग्रधर्म के स्थान पर—चाहे फिर वह अधर्म उस प्रकार का भी क्यों न हो जैसा ग्राज चीन सहन कर रहा है- धर्म-स्थापना करने की युद्ध की पद्धति में दोष यह है कि यह 'ईंतान को ईंतान से हटाने' का प्रयत्न है। इसमें मनुष्यों को जला देना, गोली मार देना, उनके हाथ-पैर तोड़ देना, यातना देना भ्रादि पाप-कृत्यों के प्रयोग से इन्हीं साधनों से काम लेनेवालों का प्रतिकार करना होता है। इस प्रक्रिया से वह पाप-संकल्प मिट नहीं सकेगा जिसके कारण कि प्रथम भ्राक्रमण हुम्रा है। इससे तो पाप-संकल्प और अधिक दृढ़ और अधिक भयानक बनता है। अन्याय को हटा कर न्याय को उसके असिन पर बिठाने के लिए सफल पढ़ित यह नहीं है कि जैतान को जैतानियत में मात किया जाय; हिंसा का ग्रन्त करने के लिए और हिंसा की जाय-यह तो मूर्खतायुक्त ग्रौर मूलतः व्यर्थ पद्धति है। ग्रत्याचार की भावना को मित्रता की भावना में बदलने के लिए स्वेच्छा से कष्ट-सहन करने की सद्-भावना ही सफल पद्धति है। गांधीजी ने इस जगह शैली की भासक ग्रांव ग्रनाकीं' कविता की प्रसिद्ध पंक्तियाँ' दोहराई'। काश कि लोग उन्हें ग्रौर ग्रच्छी तरह समभ पाते !

े मूल श्रंग्रेजी पद्य इस प्रकार है :—
Stand ye calm and resolute,
Like a forest close and mute,
With folded arms and looks which are
Weapons of unvanquished war.
And if then the tyrants dare,
Let them ride among you there,
Slash, and stab, and maim, and hew—

'शांत और स्थिरमित रह कर वन की भाँति सघन और नि:शब्द खड़े हो जाग्री। हाथ जुड़े हुए हों, और तुम्हारी निश्चल ग्रांखों में अविजित योद्धा का तेज हो।

ग्रीर, तब यदि ग्रत्याचारी का साहस हो तो श्राने दो, मचाने दो उन्हें मार-काट। बोटी-बोटी करें तो करने दो; उन्हें मनचाही मचा छेने दी।

ग्रीर तुम बद्धाञ्जलि और स्थिर दृष्टि से, बिना भय ग्रीर बिना ग्राश्चर्य, उनकी यह खूरिजी देखते रहो। ग्राखिर कोधाग्नि उनकी बुभ जायगी।

तब वे जहाँ से ग्राये थे, वहीं ग्रपना-सा मुंह लिये लौटेंगे। ग्रौर वह रक्त, जो इस तरह बहा था, लज्जा में उनके चेहरे पर पुता दीखा करेगा।

उठो, जैसे नींद से जगा शेर उठता है। तुम्हारी अमित और अजेय संख्या हो। बेड़ियाँ फिटक कर घरती पर छोड़ दो, जैसे नींद में अपने पर पड़ी ब्रोस की बूँद ऊपर से छिटक देते हो। बरे, तुम बहुत हो, वे मुठ्ठीभर हैं।

ग्रव संवाद इसी विषय के एक दूसरे ग्रंग पर चला गया। गांघीजी ने कहा—'यह शंका की गई है कि यहूदियों के लिए तो श्राहिंसा ठीक हो सकती है, क्योंकि वहाँ व्यक्ति ग्रीर उसके पीड़क में शारीरिक सम्पर्क सम्भव है। लेकिन चीन में तो जापान दूरभेदी वन्दूकों ग्रीर वायुयानों से पहुँचता है। श्रासमान से मृत्यु की बौछार करनेवाले तो कभी यह जान ही नहीं पाते कि

What they like, that let them do.
With folded arms and steady eyes,
And little fear, and less surprise,
Look upon them as they slay,
Till their rage has died away.
Then they will return with shame
To the place from which they came,
And the blood thus shed will speak
In hot blushes on their cheek.
Rise like lions after slumber
In unvanquishable number—
Shake your chains to earth, like dew
Which in sleep has fallen on you—
Ye are many, they are few.

किनको और कितनों को उन्होंने मार गिराया है। ऐसे ग्राकाश-युद्धों में जहाँ शारीरिक सम्पर्क नहीं होता, ग्राहिसा कैसे लड़ सकती है ?"

इसका उत्तर यह है कि "जीवन-मृत्यु का सीदा करने वाले बमों को ऊपर से छोड़ने बाला हाथ तो मानवीय ही है और उस हाथ को चलाने वाला पीछे मानव-हृदय भी तो है। आतं कवाद की नीति का आधार यह केल्पना ही है कि पर्याप्त-मात्रा में इसका उपयोग करने से उत्पीड़क के इच्छानुसार विरोधी को मुका देने का अभीष्ट सिद्ध होता है। छेकिन मान लीजिए कि लोग निश्चय कर छेते हैं कि वे उत्पीड़क की इच्छा कभी पूरी न करेंगे, और न इसका बदला उत्पीड़क के तरीके से ही देंगे, तब उत्पीड़क देखेगा कि आतंक से काम छेना लाभदायक नहीं है। उत्पीड़क को पर्याप्त भोजन दे दिया जाय तो समय आयेगा कि उसके पास अत्यधिक भोजन से भी अधिक इकट्ठा हो जायगा।

"मैंने सत्याग्रह का पाठ ग्रपनी पत्नी से सीखा। मैंने उसे ग्रपनी इच्छा पर चलाना चाहा। एक ग्रोर तो उसने मेरी इच्छा का दृढ़ प्रतिवाद किया ग्रीर दूसरी ग्रोर मैंने अपनी मूर्खतावश उसे जो कष्ट पहुँचाये उसने उन्हें शान्ति से सहन किया। इससे मैं ग्रपने से ही लजाने लगा ग्रीर 'में उसपर शासन करने के लिए ही जन्मा हूँ'—यह सोचने का मेरा पागल-पन जाता रहा तथा ग्रन्त में वह ग्रहिंसा में मेरी शिक्षिका बन गई। जिस सत्याग्रह की नीति का वह सरल भाव ही से ग्रपने में ग्रभ्यास कर रही थी, उसका विस्तारमात्र ही मैंने दक्षिण ग्रफीका में किया था।"

सत्याग्रह का यह दूसरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है। यह एक ऐसा आन्दोलन और विधायक नियम ह, जिसमें स्त्रियाँ पुरुषों के साथ समान भाग ले सकती हैं। इतना ही नहीं, इस आन्दोलन में स्त्रियाँ ही नेतृत्व करने ने विशेष रूप से योग्य हैं। अनिगनत सिदयों से स्त्रीत्व का उत्कृष्ट शस्त्र बीरता से कष्ट सहन करना और साथ ही हिंसा और अत्याचार के विरुद्ध स्पष्टवादिता और निर्भीकता से डटे रहना रहा है। अब उसको यह भार सौंपा जा रहा है कि वह इसी भावना और पद्धित को संसार के बचाने का मूल साधन बनाये।

ब्राइए, यहाँ हम सत्याग्रह की चार ब्राधारभूत बातों का स्मरण कर लें:

- (१) संसार में अन्याय खुलकर खेल रहा है।
- (२) अन्याय को मिटाना चाहिए।
  - (३) अन्याय को हिंसा से नहीं मिटाया जा सकता । हिंसा से तो

कुत्सित संकल्प और अधिक गहराई तक पहुँच कर ज्यादा मजबूत हो जाता है और इसे निर्दयता से क्यों न कुचला गया हो, एक-न-एक दिन इसका कई गुनी हिंसा के साथ फूट निकलना अनिवार्य होजाता है।

(४) अन्याय का प्रतिकार यही है कि इसे घीरता से सहन किया जाय। इसका अर्थ है सद्भावना से स्वेच्छापूर्वक अन्यायजनित दुःख — मृत्यू तक — को भी आमंत्रित करना। सत्य की वेदी पर किसी एक स्त्याग्रही का जीवन बिलदान हो जाने पर भी ऐसी भावना को अनिवार्यतः पुनर्जीवन मिलता है।

इन चार मलभूत मादशों का जहां तक सम्बन्ध है, स्त्री मनन्त काल से इन्हें जानती है ग्रीर सत्याग्रह का प्रयोग करती रही है। जिस ग्रत्याचार को उसने अपने ऊपर फोला है उसने स्त्री के अन्त:करण को अन्याय का बलात् अनुभव करवाया है। कमशः उसे ज्ञान हुन्ना ग्रीर उसने कुछ भी देकर इस ग्रन्याय का श्रन्त करने के लिए उसे कटिबद्ध कर दिया। वह हिसक उपायों से इस अन्यायका ग्रन्त नहीं कर सकती । श्रीर स्त्रो-पुरुष सम्बन्धी समस्यायें ऐसे तरीकों से हल हो सकती हैं, इसकी कल्पना भी न करने की समक्र तो उसमें है ही। उसने कार्य की दूसरी ही प्रणाली पकड़ी;अत्याचार घर में हो या राष्ट्रीय राजनैतिक क्षेत्र में -- उसका अविचल भाव से साहसपूर्वक प्रतिरोध किया जाय। स्त्री ने -- न केवल स्त्री-ग्रान्दोलन की नेतृयों ने, बल्कि लाखों साधारण स्त्रियों ने भी--दूसरों की खातिर कथ्दों को स्वयं वरण करने की भावना से ग्रत्याचार की कठोरतम यंत्रणाओं को उद्धार की दृष्टि से सहन करने की ब्राहत डाली। बच्चों की उत्पत्ति, उनके लालन-पालन आदि प्राणि-विद्या-सम्बन्धी मानवीय स्वभाव के म्लभ्त नियम स्त्री का सत्याग्रह की मान्यताग्रों से केवल धनिष्ट परिचय ही नहीं करा देते, उन्हें अमलन सत्याग्रही भी बना देते हैं, चाहे ईसामसीह या उनके 'कॉस' को एक बार फिर से जीवित शक्ति बना देने का प्रयत्न करनेवाले हमारे यग के नेताओं का भले ही उन्होंने नाम तक भी न सुना हो। बच्चे का जन्म ही स्वयं वरण किये कष्ट में से होता है और उसका लालन-पालन दूसरों के लिए सबं कुछ सहन करनेवाले प्रेम से प्रेरणा पाता है।

गांबीजी के द्वारा हमें ईसा का ग्राधुनिक संदेश मिल रहा है: ''मानव-जाति के प्रश्नों को हल करने के लिए 'ईसाके ग्रात्म-बिलदान' का मार्ग यथार्थ रूप में पकड़ों और उसके सिद्धातों का प्रयोग बड़े-से-बड़े पैमाने पर भी करो।" यह बास्तव में समस्त स्वीत्व के लिए ग्राह्वान है कि वह इस विश्व-व्यापी ग्राध्यात्मिक नेतृत्व में ग्रागे बढ़े ग्रीर गरीबी, ग्रत्याचार ग्रीर युद्ध-जैसे मानवता के ग्रीभशापों का ग्रन्त करे। हम दुनिया में जी भर रहे हैं, यही इसका प्रमाण है कि केवल प्रसव-वेदना के समय ही नहीं, बल्कि हमारे बचपन की प्रतिदिन की हजारों भूली हुई घटनाओं में भी हमारी माताओं ने सत्याग्रह किया है, 'क्रॉस' के पथ का अनुसरण किया है। उन्होंने स्वेच्छा से और खुशी-खुशी हमारे लिए भी कष्ट उठाया, क्योंकि उन्हें हमसे प्रेम था। हमें यही ग्रामन्त्रण है कि हम खुशी-खुशी कष्ट-सहन की इसी भावना से मनुष्य-जाति की रक्षा के लिए ग्रागे बढ़ें। यदि हम मनुष्यों में कुछ भी समक्ष है तो हमें यह महसूस होगा कि स्त्रियां तो इस दिशा में हमसे बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और इसलिए वे यहाँ हमारा नेतृत्व और पथ-प्रदर्शन कर सकती हैं। उनके नेतृत्व के बिना हम निश्चय ही असफल होंगे।

गांधीजी के एक मुलाकाती ने तब उनके सामने अधिनायकत्व (डिक्टेटर-शिप) की समस्या पेश की । कहा— "यहाँ तो किसी नैतिक अपील का तिनक भी असर नहीं होता । यदि अधिनायकों से आतंकित-जन उनका अहिंसा से पृकाबिला करें, तो क्या यह उनका अपने अधिनायकों के हाथ में खेलना नहीं कहलायेगा ? क्योंकि अधिनायकत्व तो लक्षण से ही अनैतिक है । तो क्या इनके मामले में भी नैतिक परिवर्तन का सिद्धान्त लागू होने की आशा है ?"

गांधीजी का इस सम्बन्ध का उत्तर भी ग्रत्यन्त हृदयग्राही था। उन्होंने कहा—"श्राप पहले ही यह मान लेते हैं कि ग्रधनायकों का उद्धार नहीं हो सकता। परंतु ग्रहिंसा की श्रद्धा का ग्राधार ही यह धारणा है कि यथार्थतः मनुष्य प्रकृति एक है, इसलिए वे अवश्य प्रेम का प्रतिदान प्रेम से ही देंगें। यह स्मरण रखना चाहिए कि इन ग्रधिनायकों ने जब कभी हिंसा का प्रयोग किया है, उसका जवाब तत्काल हिंसा से ही दिया गया है। ग्रब तक उन्हें यह ग्रवसर नहीं मिला कि कभी संगठित ग्रहिंसा से किसी ने उनका मुकाबला किया हो। कभी साधारणतः किया भी हो, तो पर्याप्त परिमाण में ऐसा कभी नहीं हुगा। इसेलिए यह केवल बहुत सम्भावित ही नहीं है, मैं तो इसे ग्रनिवार्य समभता हूँ कि वे अहिंसामय प्रतिरोध को हिंसा के ग्रपने भरसक प्रयोग से भी प्रधिक ग्रौर उदात्त ग्रनुभव करेंगे। फिर श्रहिंसा-नीति ग्रपनी सफलता के लिए ग्रधिनायक की इच्छा पर निर्भर नहीं होती। कारण कि सत्याग्रही तो उस परमात्मा की श्रवूक सहायता पर निर्भर होता है, जो श्रन्यथा दुस्तर दीख पड़नेवाली विपत्तियों में उसे सहारा देती है। परमात्मा में श्रद्धा सत्याग्रही को ग्रदम्य बना देती है।"

यहाँ फिर हमें पता लगता है कि ईसा के 'काँस के भादर्श' की भाँति

गांवो जो का सत्याग्रह-ग्रादर्श कितना वर्म-प्रवान है ! हमें ग्रत्याचार ग्रौर दमन से होनेवाले कष्ट की याद मन में लेकर नहीं चलना है, क्योंकि वह कटु होगी। हमें परमात्मा पर निगाह रख कर चलना ग्रारंभ करना है। हमें यहाँ सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देना होगा कि मैं परमात्मा की 'इच्छा' किसे समभता हूँ ग्रौर परमात्मा को में किस प्रकार का मानता हूँ ?यदि इस प्रश्न के उत्तर में हम यह मानते हैं कि परमात्मा ग्रौर वह स्वयं तो मुक्ति ग्रौर न्याय से चलता ही है, बल्कि उस मुक्ति ग्रौर न्याय को मानव प्रकृति में सर्वोच्च ग्रासन भी देना चाहता है, तब हमें इतना ही ग्रौर करना रहता है कि हम इस परम पिता परमात्मा का हाथ थाम लें —ग्रौर हम ईसाई तो संक्षेप में यह कह सकते हैं कि वह परमात्मा ग्रौर हमारे प्रभु ईसामसीह का पिता है। यदि हम इस प्रकार उसका हाथ पकड़ लें (ग्रौर थोड़ी ही दर में हम ऐसा लगेगा कि यथार्थ में उसने ही हमारा हाथ पकड़ा है) तो हमें वह 'कॉस' पथ पर ले जायगा— अर्थात् दूसरों को पीड़ा ग्रौर ग्रन्थाय से छुड़ाने की खातिर सदिच्छा, ग्रथ वा दूसरे शब्दों में ईश्वरेच्छा के विरुद्ध होनेवाले उत्पीड़न ग्रौर ग्रन्थाय के निकृष्टतम परिणाम को ग्राहिसक रह कर, स्वेच्छा से सहन करने का मार्ग दिखायेगा।

हमारे मार्ग का उद्गम परमेश्वर है। हमारे सब वाद-संवादों और हमारी सब योजनाओं के पीछे परमात्मा की सत्ता है। यदि हम उसे कुछ गिनें ही नहीं, तो निस्सन्देह हम असफल रहेंगे। और यदि वह एक जीवित परमेश्वर है तो, जैसा कि गांधीजी बताते हैं, मौन में ही उसकी खोज करनी चाहिये। कारण कि अत्यन्त लित भाषा में उससे कुछ कहना कुछ महत्व नहीं रखता, बिल्क महत्व की बात यह है कि परमेश्वर की इच्छा हम जानें और उससे हमारा मार्ग-दर्शन हो। ऐसा पथ-प्रदर्शन और ईश्वरेच्छा के साथ अपनी इच्छा मिलाने से उत्पन्न बल हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब कि मौन हो कर हम उसकी शरण जांय और उसकी वाणी को सुनें। तब भगवान् की उपासना द्वारा उसके संकल्प को समभने से, जैसा कि गांधीजी कहते हैं, हमारे हृदय पर वह ज्वलंत श्रद्धा श्रंकित होगी जिसकी सहायता से हम सारी विष्न-वाधाओं को पार कर सकेंगे।

किन्तु हमारा ग्रारम्भ परमेश्वर से होना चाहिये। उसको ग्रात्मसमर्पण करके चलना होगा कि हमारी राजनीति ग्रौर हमारे कार्य हमारे ग्रपने न रह-कर उसके हो जांय।

अधिनायकों के मुकाबले में क्या करना होगा, इसपर और अधिक विचार करते हुए गांधीजी के एक मुलाकाती ने पूछा कि उस हालत में क्या किया जाय जब कि अन्यायी प्रत्यक्ष रीति से बल-प्रयोग तो न करे, पर अपनी अभीष्ट वस्तु पर कब्जा जमाने के लिए उसकी घमकी देकर आतंकित करे ?

गांधीजी ने उत्तर दिया-

"मान लीजिए कि शत्रु लोग ग्रा कर चेक प्रजा की खानों, कारखानों ग्रौर दूसरे प्रकृति के साधनों पर कब्जा कर लें, तो इतने परिणाम संभव हैं—

- "(१) चेक प्रजा को सविनय ग्रवज्ञा करने के ग्रपराध पर मार डाला जाय। अगर ऐसा हुआ तो वह चेक राष्ट्र की महान् विजय और जर्मनी के पतन का ग्रारम्भ समक्षा जायगा।
- "(२) अपार पशुबल के सामने चेक प्रजा का नैतिक पतन हो जाय। ऐसा प्रायः सभी युद्धों में होता है। पर अगर ऐसी भीक्ता प्रजा में आ जाय तो यह हिसा के कारण नहीं, बल्कि ग्रहिसा ग्रथवा यथोचित अहिसा के अभाव से होगा।
- "(३) तीसरे, यह हो कि जमनी विजित प्रदेश में श्रपनी अतिरिक्त जन-संख्या को लेजा कर बसा दे। इसे भी हिसात्मक मुकाबला करके नहीं रोका जा सकता, क्योंकि हमने यह बात मान ली है कि हिसात्मक प्रतिरोध हमारे प्रश्न से बाहर है।

''इसलिए अहिंसात्मक मुकाबला ही सब प्रकार की परिस्थितियों में प्रतिकार का सब से अच्छा तरीका है।

''मैं यह भी नहीं मानता कि हिटलर तथा मुसोलिनी लोकमत की इतनी उपेक्षा कर सकते हैं। ग्राज बेशक, लोकमत की उपेक्षा में वे अपना संतोष मानते हैं, कारण कि तथाकथित बड़े-बड़े राष्ट्रों में से कोई भी निष्कलंक नहीं है और इन बड़े-बड़े राष्ट्रों ने इनके साथ गुजरे जमाने में जो अन्याय किया है, वह उन्हें खटक रहा है। थोड़े ही दिन की बात है कि एक सुयोग्य अंग्रेज मित्र ने मेरे सामने स्वीकार किया था कि नाजी जर्मनी इंग्लैंड के पाप का फल है और वर्साई की संधि ने ही हिटलर पैदा किया है।"

इस संबन्ध में इस लेखक को अपना एक अनुभव याद आ जाता है। वियना के बाल-चिकित्सालयों में असंख्य वाडों में बच्चे भरे हुए थे। में उनमें होकर घूम रहा था। यह उस समय की बात है, जबिक वर्साई की संधि अभी समाप्त ही हो पाई थी, लोग भूख की ज्वाला से प्राण दे रहे थे और बच्चों को खिलाने-पिलाने की अमेरिकन योजना अभी शुरू नहीं हो पाई थी। यहाँ हमारे चेरे' और उससे उत्पन्त हुई भीषड़ बीमारियों के शिकार अनिगनती बच्चे थे,

' मित्रराष्ट्रों ने युद्ध के बाद शत्रु-देशों पर घेरा डाल कर खाद्य-सामग्री ग्रादि का वहाँ जाना बंद कर दिया था।

उनके शरीर पुड़े-तुड़े और खंडित थे। इस घोरतम ग्रंतर्राष्ट्रीय ग्रपराध से मरनेवाले जर्मन ग्रीर आस्ट्यिन स्त्री-बच्चों की संख्या दस लाख कृती गई है। जब बिस्मार्क ने सन् १८७१ में पेरिस पर कब्जा किया था तो उसने जल्दी-से-जल्दी गाड़ी से वहाँ भांजन भेजने की व्यवस्था की थी। अस्थायी शान्ति के बाद भी हमने अपने हारे शत्रु को उससे अपनी मनचाही संधि की शतों पर 'हाँ, भरवाने के लिए जर्मनी ग्रौर ग्रास्ट्रिया को ग्राठ महीने तक भूखों मारा। वह संधि-शान्ति हमें मिल गई। मूलतः वह भद्दी शांति थी; पर इस शांति को प्राप्त करने का तरीका — 'घेरा' — जितना श्रवामिक रहा,इस शांति में होनेवाले सब अपमान और अन्याय (युद्ध के दोषारोपण की धारा और जर्मनी को उपनिवेश बसाने के श्रयोग्य करार देना) उतने श्रवार्मिक नहीं थे। मुक्ते याद है कि इन बच्चों को देख कर मैंने मन-ही-मन कहा था कि 'एक दिन इस काले कारनामे का लेखा चुकाना ही पड़ेगा।' वह दिन भाज आ गया है। उन बच्चों में से बचे हुए या उनके समवयस्क ही भ्राज नाजी सेनाभ्रों के सेनापित हैं। इन्हीं में से नाजी-वाद के ग्रंधभक्त बने हैं। हम विजयी राष्ट्रों ने ही, युद्ध के बाद इटली के साथ किये गये अपने व्यवहार से, मुसोलिनी को पैदा किया है। व्यवहार की बानगी लीजिए। चौदह शासनाधिकार के प्रदेशों में से ब्रिटेन ने नौ लिये ग्रौर इटली को एक भी नहीं मिला। 'घेरे'के दिनों में ग्रीर वर्साई की संधि के द्वारा हमने जो बर्ताव जर्मनी और आस्ट्रिया से किया, उसी व्यवहार का परिणाम हिटलर है। इतने बड़े-बड़े अन्तर्राष्ट्रीय अपराध कर के भी यह दुराशा रखना कि भावी भीषण प्रतिकिया के बीज नहीं बोये गये, बन नहीं सकता। यदि इति-हास कुछ भी सिखाता है, तो यही।

परन्तु हम पोड़ा और अपमान के उन दिनो पर दृष्टि डालें। नाजियों में यह मशहूर है कि यहूदी इसके जिम्मेदार हैं। इस विलक्षण गाथा के अनुसार उस समय, जब कि जर्मन सेनायें आगे युद्ध क्षेत्र में बिना हिम्मत हारे खूब लड़ रही थीं, यहूदियों ने देश में विद्रोह की आग जला कर उनपर आघात किया। इसलिए ये जर्मन यहूदियों को सब से पहले दंडनीय शत्रु मानते हैं। अतः जर्मनी के यहूदियों के त्रास का कारण हम विजेता राष्ट्रों के 'घेरे' और उनकी मनमानी संघि-शांति से हुए अन्तर्राष्ट्रीय पाप की अप्रिय प्रतिकिया है। यहूदियों के प्रति नाजियों की नीति की निन्दा करने का हमें अधिकार नहीं है, क्योंकि इस नीति के कारण तो हम ही हैं। हमें तो सब से पहले अपना ही दोष मानना चाहिए। और फिर इन त्रस्त यहूदियों की जितनी भी सहायता कर सकें, करनी चाहिए।

X

एक मुलाकाती ने प्रश्न किया, "मैं बहुँ सियत एक ईसाई के अन्तर्राष्ट्रीय शांति के काम में किस तरह योग दे सकता हूँ ? किस प्रकार अहिंसा अन्त-र्राष्ट्रीय अराजकता को नष्ट करके शांति-स्थापना में प्रभावकारी हो सकती है ?"

वह दृश्य कितना मनोहर रहा होगा ! दो हजार वर्ष तक मेहनत करने के बाद भी ईसा के आहुति-धर्म की पद्धित से युद्ध की समस्या हल करने में असमर्थ रह कर, शांति के राजकुमार के ये चुने हुए राजदूत, हिन्दू होने का गर्व रखने वाले गांधीजी के चरणों में, उनसे भ्रपनी ईसाइयत की मूलभूत मान्यताओं को व्यावहारिक बनाने के उचित मार्ग की शिक्षा लेने के लिए संसार के कोने-कोने से आकर वहां एकत्र थे।

गांधीजी ने उत्तर दिया-

''एक ईसाई के नाते आप अपना सहयोग अहिसात्मक मुकाबला करके दे सकते हैं, फिर भले ही ऐसा मुकाबला करते हुए आपको अपना सर्वस्व होम देना पड़े। जब तक बड़े-बड़े राष्ट्र अपने यहाँ निःशस्त्रीकरण करनेका साहसपूर्वक निर्णय नहीं करेंगे, तब तक शांति स्थापित होने की नहीं। मुक्ते ऐसा लगता है कि हाल के अनुभव के बाद यह चीज बड़े-बड़े राष्ट्रों को स्पष्ट हो जानी चाहिए।

"मेरे हृदय में तो आधी सदी के निरन्तर अनुभव और प्रयोग के बाद इतना नि:शंक विश्वास है और ऐसा विश्वास आज पहले से भी अधिक ज्वलंत हो गया है कि केवल अहिंसा में हो मानव-जाति का उद्घार निहित हैं। बाइबिल की शिक्षा का सार भी, जैसा कि मैं उसे समझता हूँ, मुख्यतः यही है।"

सारी बात का सार यही है। गांबीजी जब 'ग्रांहसा' या 'सत्याग्रह' कहते हैं तो उससे उनका ग्रांभिप्राय इसी ग्रांत्मयज्ञ ग्रथवा ग्रांहुति-मार्ग का होता है। तभी तो बिमघम की हमारी बस्ती में ग्राने पर उन्होंने प्रार्थना के लिए जो गीत चुना, वह था 'When I survey the wondrous cross' ग्रथीत् ''जब में ग्रद्भुत काँस को देखता हूँ।'' मानों विश्व-सत्य का सार वह इसमें देखते हों। ये साक्ष्य स्पष्ट हैं कि वह मानते हैं कि मनुष्य-जाति का उद्धार 'क्रॉस' ग्रीर प्रभु ईसा के ''ग्रपना काँस लेकर मेरे पीछे चलो'' शब्दों का ग्रक्षरशः पाजन करने से हो सकता है।

हमारे धर्म का क्या उद्देश्य है, यह हम कब सीखेंगे? बहुत करके यह आशा की जा सकती है कि इस महान् हिन्दू का कथन और कथन से भी बढ़ कर उसका अपनी मान्यताओं का जीवन में पालन, ईसाइयत की जाग्रति के दिन नजदीक लायेगा। यूरोप के सब से अधिक घनी बस्ती के ईसाई देश में चर्च पर आक्रमण शुरू हो ही गए हैं तथा राष्ट्र और धर्म के एक नये विस्तृत भगड़े में ईसाई धर्म के खिलाफ ग्रौर भयानक ग्राकमण होंगे, ऐसी ग्रफवाहें फैल रही हैं। क्या जर्मन ईसाई ग्राज समय का लाभ उठायेंगे ग्रौर ईसाइयत को पुनरुज्जीवित करने ग्रौर शायद सभ्यता को बचाने के लिए कॉस की भावना में कब्टों का सामना करेंगे? कैंदखानों को महल मान कर उसमें प्रवेश करेंगे ग्रौर ईसामसीह के लिए कब्ट उठाने का गौरव मिला देख कर खुश होंगे? ग्रौर क्या हम ग्रपनी समस्याग्रों का खासकर युद्ध ग्रौर दारिद्रचका, मुकाबला करने में भी इस मान्यता पर ग्रमल करेंगे? कॉस केवल सिकय पीड़न के समय में घारण करने की ही बीज नहीं है। नंगे, भूखे, रोगी ग्रौर पीड़ित जो प्रभु के ग्रपने हैं के कब्टों ग्रौर ग्रावश्यकताग्रों से आत्म-सम्पर्क जोड़ने का सिद्धान्त ही 'कॉस' है।

गांधीजी ने इसके बाद उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त के अपने ताजे अनुभव का जिक किया और बताया कि वहां की जंगली लड़ाकू जातियों में अहिसा की भावना कैसे बढ़ती जा रही हैं। कहा—''वहाँ मैंने जो कुछ देखा उसकी आशा मुक्ते नहीं थी। वे लोग सच्चे दिल से और पूरी लगन से अहिसा की साधना कर रहे हैं। उन्हें स्वयं अहिसा से प्रकाश मिलने की पूरी आशा है। इससे पहले वहाँ घोर अधकार था। एक भी कुटुम्ब ऐसा न था जिसमें खूनी लड़ाई-भगड़े न चले हों। वे शेरों की तरह माँदों में रहते थे। हालाँकि वे सदा छुरियों, खंजरों और बन्दूकों से लैस रहते थे, पर अपने बड़े अफसरों को देखते ही काँप जाते थे कि कहीं कोई कसूर न निकल आये और उन्हें अपनी नौकरियों से हाथ न घोना पड़े। आज वह सब बदल गया है। जो लोग खान साहब के अहिसात्मक आन्दोलन के प्रभाव के नीचे आ गये, उनके घरों से खूनी लड़ाई-भगड़े नेस्तनाबूद होते जा रहे हैं और तुच्छ नौकरियों के पीछं मारे-मारे फिरने के बजाय वे अब खेत-खिलहान से जीविका कमा रहे हैं। और अगर उन्होंने अपना वचन निबाहा तो वे दूसरे गृह-उद्योग भी जारी करेंगे।"

इन पिछले शब्दों से प्रकट होता है कि गांघीजी कठोर मेहनत और खासकर खेत-खिलहान की मेहनत को बहुत महत्व देते हैं। जब वह सन् १६३१ में इंग्लैण्ड ग्राये तो उन्होंने इसी बात पर जोर दिया था कि छोटी-छोटी बस्तियाँ होनी चाहिएँ; इससे बेरोजगारी का सवाल भी हल होगा और ईसाई सभ्यता की फिर से नींव पड़ेगी। भारत को भी उनका यही संदेश है। इसके साथ वह कहते हैं कि प्रतिदिन किसी किस्म के गृह-उद्योग में, खासकर चर्खा कातने में, पर्याप्त समय लगाना चाहिए। यहाँ यह स्मरण कर लेना लाभदायक होगा कि पांचवीं शताब्दी में जब पुरानी उच्च सभ्यता नष्ट हो गई तब इसका उन लोगों ने शनै-शनै कष्ट सहन कर पुर्नानर्माण किया जो छोटे-छोटे गुट्टों में, कभी की उपजाऊ पर उस समय की वीरान पड़ी भूमियों में जा बसे थे। यहाँ उन्होंने ईसा के नाम पर छोटी-छोटी बस्तियाँ और मठ बना लिये। प्रारम्भ के ये पादरी, जिन्होंने फिर से बैज्ञानिक कृषि शुरू की, फिर शिक्षा, धर्म और कला फैलाई, मुख्यतः खुरपा-कुदारी से काम करनेवाले ही थे। खुरपों से ही इन वीर नेताओं ने मध्ययुगीय महती सभ्यता का निर्माण किया। यह सभ्यता हमारी सभ्यता की अपेक्षा कई प्रकार से अधिक रचनात्मक और बहुत अधिक यथार्थता में ईसाई थी। उनका यह खुरपा उनके निजी स्वार्थ की पूर्ति का साधन नहीं था; वे उसको अपने समाज, अपने प्रभु और बर्बर लोगों के आक्रमणों से धायल अपने साथियों की रक्षा के लिए धारण करते थे।

वह तो सम्भव है ही कि इस युग में भी सम्यता, जो अपनी सैनिकता भीर श्रीद्योगिक मुकाविले के कारण इस हालत में हैं, फिर नये विश्व-युद्ध में चकनाचूर हो जाय। यदि ऐसा हुआ तो ऐसे लोगों की एक बार आवश्यकता पड़ेगी जो साहस के साथ प्रभु योशु के लिए अपने हाथों की मेहनत से नवनिर्माण श्रारम्भ करें। निजी लाभ के लिए नहीं, बल्कि जाति के अयं, युद्ध से सताये लोगों और उनके प्रभु के निमित्त फावड़ा चलायें भीर घरती खोदें। लेकिन यदि ऐसा होनेवाला है तो इसकी तयारी अभी से करनी पड़ेगी। एक कारण यह है कि इंग्लैण्ड और वेल्स में जहाँ-तहाँ बेरोजगारों को रोजगार विलानेवाली संस्थायें स्थापित हो गई हैं। इसी कारण यह भी आवश्यक है कि कुछ भाग्यशाली वर्ग के लोग ऐसी संस्थाओं में पर्याप्त संख्या में सम्मिलित हों और उनके कार्य में हाथ बेंटायें।

इसके बाद ईसाई नेताओं और गांधीजी का संवाद फिर धर्म पर चल पड़ा। गांधीजी से पूछा गया कि उनकी उपासना की विधि क्या है? उन्होंने उत्तर दिया—"सुबह ४ बजकर २० मिनट पर और सायंकाल ७ बजे हम सब सम्मिलित प्रार्थना करते हैं। यह कम कई बरसों से जारी है। गीता और अन्य सर्वमान्य धार्मिक पुस्तकों के श्लोकों का और साथ में संतों की वाणियों का,कभी संगीत के साथ, कभी उसके बिना ही, पाठ होता है। वैयक्तिक प्रार्थना का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। यह तो सतत और अनजाने भी जारी रहती है। कोई ऐसा क्षण नहीं जाता जबकि मैं अपने उपर एक ऐसे परम 'साक्षी' की सत्ता अनुभव न कर सकता होऊँ जो सब कुछ देखता है और जिसके साथ में लवलीन होने का यत्न तक करता होऊँ। में अपने ईसाई मित्रों की भाँति प्रार्थना नहीं करता।" (शायद गांधीजी का संकेत यहाँ पन्थ-प्रचलित प्रार्थना की और है) "इसलिए नहीं कि इसमें कहीं गलती है, पर इसलिए कि मुभे शब्द सुभते ही नहीं। में समभता हूँ यह अदालत की बात है।...भगवान् बिना बोले हमारी व्यथा जानते हैं। उसे मेरी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है।... हाँ, मुभ अपूर्ण मनुष्य को उसके संरक्षण की बंसे ही आवश्यकता है जैसे कि पुत्र को पिता के संरक्षण की...भगवान् से मैंने कभी घोखा नहीं पाया। जब कभी क्षितिज पर गहरे से गहरा अधेरा नजर श्राया, जेलों में मेरी अग्नि-परीक्षाओं में, जब कि मेरे दिन अच्छे नहीं गुजर रहे थे, मैंने सदा भगवान् को अपने समीप अनुभव किया।

"मुक्ते याद नहीं कि मेरे जीवन में एक भी ऐसा क्षण बीता हो जब कि मुक्ते ऐसा लगा हो कि भगवान् ने मुझे छोड़ दिया है।"

गांधीजी से मुलाकात करनेवाले इन ईसाई नेताओं की पूर्वकालिक प्रवृत्ति जाननेवाले कुछ हम मित्रों को उवत संवाद बड़ा रुचिकर प्रतीत हुआ। इनमें से एक प्रसिद्ध नेता एक बार केम्ब्रिज पधारे। उस समय लेखक वहाँ पढ़ता था। इन्होंने इसी पीढ़ी में संसार के ईसाई हो जाने के सम्बंध में एक वाग्मितापूर्ण थोजस्वी भाषण दिया। इस महत्वपूर्ण भाषण में विश्वास और व्यवस्थित निश्चय की ध्विन थी। हम प्रोटेस्टेण्ट ईसाइयों (विशेषत:, हममें से प्रिसविटेरियन) के पास सत्य तो था ही; अब केवल बात इतनी थी कि उस सत्य को संसार के एक दूसरे कोने में, पूर्वी देशों में ठीक समय में पहुँचाया जाय, जिससे वे देश सत्य के अभाव के कारण होनेवाले ध्वंस से वच जाँय।

फिर महायुद्ध आया। अब अवस्था कितनी बदलगई ! हमने देखा कि एक वह पुरुष जो हिन्दू होने का गर्व करता है, हमारी अपेक्षा ईसामसीह के सत्य और काँस के सत्य के अधिक समीप है। हमारे नेताओं का यह सही और युद्धिमत्ता का ही कार्य था और है कि वे उनके चरणों में बैठ कर ईसाइयत का अभि-प्राय सीखने का प्रयत्न करें, क्योंकि यदि ईसाइयत का सार कुछ है तो बह, मसीह का काँस ही है। काँस यानी आत्म-यज्ञ, आहुति।

## एक भारतीय राजनीतिज्ञ की श्रद्धांजलि सर मिरजा एम इस्माइल, के. सी. आई. ई. [ दीबान, मैसर राज्य ]

महात्मा गांधी की ७१ वीं जन्म-तिथि के ग्रवसर पर उन्हें भेंट किये जानेवाले, उनके जीवन और कार्यों पर लिखे गए, लेखों व संस्मरणों के ग्रंथ में कुछ लिख देने के सर एस० राधाकुष्णन् के प्रनुरोध का पालन करते हुए मुक्ते बहुत प्रसन्नता हो रही है।

महात्मा गांधी का ७० वर्ष पूरे कर लेना उनके ग्रनगिनत मित्रों व प्रशं-सकों के लिए, जिनमें शामिल होने का मुभे भी गर्व है, खुशी के इजहार से कहीं ज्यादा महत्त्व रखता है। उनकी हरेक जयन्ती समस्त राष्ट्र को ग्रानन्दित कर देनेवाली एक घटना की तरह देखी जाती है। ग्रौर उनकी ७१ वीं जयन्ती भी, इसमें मुक्ते कोई शक नहीं कि देश भर में जरूर अपूर्व उत्साह का संचार करेगी।

मेरे अपने लिए इस अवसर पर उन परिस्थितियों का वर्णन करना लास दिलचस्पी की चीज है,जिनमें मुझे इस महापुरुष के, जो शिक्षक और नेता दोनों ही है, निकट-सम्पर्क में ग्राने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

१९२७ में या इसके लगभग, जब महात्मा गांधी का स्वास्थ्य गिर रहा था, वह बेंगलौर के मारोग्यवर्धक जल मौर नन्दी पहाड़ी को तरोताजा कर देने-वाली वायु का सेवन करने के लिए इधर ग्राये। इस जलवायु-परिवर्तन की उन्हें बहुत जरूरत भी थी। इन्हीं दिनों मुझे उनके निकट सम्पर्क में आने का अवसर मिला। वह कुछ ही हफ्ते यहाँ ठहरे थे, लेकिन इसी अरसे में वह मैसूर-निवासियों के दिलों में कई सुखद स्मृतियाँ छोड़ गये। उन दिनों महात्माजी से जितनी बार मैं मिल सकता था मिला। उन्हें देख कर उनके प्रति मेरे हृदय में सम्मान, प्रेम और स्नेह के भाव पैदा हए। ये ही भाव उस मित्रता के आधारभूत हैं, जो लगातार बढ़ती ही जाती है ग्रौर जिसे मैं ग्रपने लिए बहुत मूल्यवान समभता है।

भारतीय गोलमेज परिषद् के, और खासकर परिषद् की दूसरी बैठक के, दिनों में लन्दन में मैंने जो बहुत ग्रानन्दप्रद समय बिताया था, उसे याद करके मुक्ते विशेष प्रसन्तता होती है। इस दूसरी बैठक में कांग्रेस ने भी भाग लिया था। महात्मा गांधी इसके एक मात्र प्रतिनिधि थे। इसमें कोई शक नहीं कि वह भारत ? आये हए प्रतिनिधियों में सब से ग्रधिक प्रतिष्ठित ग्रीर विशेष व्यक्ति थे।

बैठक के दौरान में उन्होंने जो योग्यतापूर्ण भाषण दिये, उनसे हमें सचमूच बड़ी स्फूर्ति मिली। इस परिषद की दूसरी बैठक मेरे अपने लिए इस कारण और भी स्मरणीय हो गई कि महात्मा गांधी ने मेरी उस योजना का समर्थन (यद्यपि कुछ शत्तों के साथ ) किया, जो मैंने फैडरल स्ट्क्चर कमेटी में फैडरल कौंसिल (रईसी कौंसिल ) के बनाने के बारे में रखी थी। मेरी योजना यह थी कि फैडरेशन में शमिल होनेवाले सब प्रान्तों या रियासतों के प्रतिनिधियों की एक फैडरल कौंसिल भी बनाई जाय। महात्माजी दूसरी रईसी कौंसिल के बनाने के सदा से विरोधी थे; लेकिन वह अपने रुख को इस शर्त पर बदलने और मेरी योजना का समर्थन करने को तैयार हो गए कि फैडरल कौंसिल का रूप एक सलाहकार संस्था का हो। दरग्रसल, जैसा कि मैं मैसूर-ग्रसेम्बली के एक भाषण में पहले भी स्वीकार कर चुका हूँ, "भैने महात्मा गांधी को दूसरी गोलमेज परि-षद् में ग्रपने एक जोरदार समर्थक के रूप में पाया जब कि उन्होंने व्हाइट पेपर के सब से अधिक आलोचनीय विधान पर की गई उस आलोचना का समर्थन किया, जो मैंने रईसी कौंसिल के विधान के बारे में की थी।" इसके बाद का घटनाकम इतिहास का विषय है। लेकिन मैं इस घटना की इसलिए याद दिलाता हूँ कि यह इस बात का बहुत अच्छा उदाहरण है कि महात्मा गांधी भारत का एक अच्छा विधान बनाने के प्रत्येक प्रयत्न में सहायता देने के लिए बहुत उत्सुक हैं।

मुक्ते अपने निजी संस्मरणों को छोड़ कर भारतमाता के इस महान् पुत्र के जीवन तथा कार्य के महत्त्व की भी चर्चा करनी चाहिये। उनके जीवन तथा कार्य का महत्त्व केवल भारत के लिए ही नहीं, वरन् समस्त संसार के लिए भी है। यह अक्सर कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के जीवन-काल में उसकी अमरता की भविष्यवाणी करना खतरनाक है, क्योंकि आनेवाली सन्तित आज के किसी व्यक्ति पर अपना निर्णय अपनी इच्छानुसार ही देगी। लेकिन महात्माजी के नाम के साथ अमरता की भविष्यवाणी करते हुए हमें कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि उनकी अमरता की भविष्यवाणी को इतिहास कभी असत्य ठहरायेगा, इसकी सम्भावना बहुत कम है। आज तो सभी एक स्वर से यह मानते हैं कि उनके जैसा महान् भारतीय पैदा ही नहीं हुआ।वह निस्सन्देह आज के भारतीयों में सब से महान् और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। और, जैसा कि कुछ साल पहले मने एक सार्वजनिक भाषण में कहा था, यह कहा जा सकता है कि "वह भारत की आत्मा के सब से सच्चे प्रतिनिधि हैं और किसी भी दूसरे से अधिक योग्यता के साथ भारत की भावनाओं को वाणी में प्रकट कर सकते हैं।" उन्होंने अपने

देशवासियों के हृदयों को अपनी सार्वजनिक सहानुभूति और अपने ऊँचे आदशों के प्रति अटूट भक्ति के कारण जीत लिया है। सेवा-भाव की ओर खिंचनेवाले सभी लोग उनकी इज्जत करते हैं। सचमुच संसार के असाधारण महान् व्यक्तियों में से वह एक हैं। वह भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। उन्होंने अपनी इस असाधारण स्थिति का उपयोग सदा मातृभूमि के हित के लिए किया है। महात्मा गांधी का अपने देशवासियों के हृदयों पर जितना महान् प्रभाव है, उसे देखते हुए उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के वर्तमान अत्यन्त शक्तिशाली महान् पुरुषों में गिना जा सकता है।

राजनीति बहुत गन्दा खेल है। इसमें प्रायः विषम परिस्थितियों से विवश होकर न्याय ग्रीर धर्म के पथ से गिरना पड़ता है। यह कुछ बेढंगी-सी बात तो लगती है, लेकिन इसमें सचाई जरूर है। कहा जाता है कि राजनीति में अक्सर वही व्यक्ति सफल होता है, जो न्याय-अन्याय की दुविधान्नों की बहुत परवा नहीं करता। लेकिन महात्मा गांधी की बात निराली है। वह ऋत्यन्त न्याय-परायण, सतर्क तथा ऊँचे आदशों पर दृढ़ रहनेवाले हैं भ्रीर फिर भी सबसे अधिक राजनीतिज्ञ हैं। वह भारत की एक सनातन पहेली है। दुर्लभ चारित्रिक उन्नति, निर्दोष व्यक्तिगत जीवन, स्फटिक की तरह साफ दीखनेवाली व्यवहार की शुद्धता व गम्भीरता और दृढ़ धार्मिक मनोवृति—इन सब गुणों के घद्भुत समन्वय गांधीजी को देख कर हमें महान् श्राध्यात्मिक नेताओं श्रीर सन्तों की याद ग्रा जाती है। दूसरी ग्रोर भारतीयों में एक नई भावना, ग्रात्म-सम्मान सीर अपनी संस्कृति के लिए अभिमान के भाव पैदा करने और पुनर्जीवित भारत का स्फूर्तिदायक नेता होने के कारण वह एक महज राजनीतिज्ञ से भी कहीं अविक हैं। वह महान और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ हैं। सचमुच जैसा कि रिचर्ड फ़िग्नंड ने 'स्पैक्टेटर' में लिखा है-"एक भारतीय राष्ट्र का ग्रत्यन्त ग्रधीरता के साथ उदय हो रहा है। अभी यह प्रयोगकाल में है, लेकिन उसकी बाह्य रूप-रेखा को हम देख सकते हैं। गांधीजी इसके निर्माता हैं।"

महात्मा गांधी सन्त, राजनीतिज्ञ और नेता के एक अद्मृत समन्वय हैं। अंग्रेजों के लिए वह कठिन पहेली हैं और उनके भारतीय अनुयायी भले ही उन्हें समभ न सकें, उनका नेतृत्व तो अवश्य मानते हैं। महात्मा गांधी संसार के ऐसे महान् पुरुषों में से एक हैं, जिनकी प्रशंसा सब करते हैं, लेकिन समभ बहुत कम सकते हैं। उन्होंने राजनीति में धर्म और नैतिकता की प्रतिष्ठा की है और राजनैतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजनैतिक क्षेत्र में भौतिक शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए अद्भुत नैतिक हथियारों का आविष्कार किया है। जहाँ एक ग्रोर उन्होंने राजनीतिकी प्रतिष्ठा करके उसे ग्राध्यात्मिक बना डाला है, वहाँ दूसरी ग्रोर धर्म में भी राजनीति का पुट देकर धर्म को ग्रनेक ऐसे पहलुग्रों से लौकिक बना दिया है, जिन्हें पुराणप्रिय हिन्दू एकमात्र धार्मिक रूप देते थे। हरिजनों का उत्थान भी ऐसे ग्रनेक प्रश्नों में से एक है, जिनपर उन्होंने स्विद्रिय हिन्दुग्रों के विरुद्ध विवेकशील भारतीयों के विद्रोह का नेतृत्व किया है। लेकिन उनके साथ न्याय करने के लिए यह भी मुभे कहना चाहिए कि इस देश से 'ग्रस्पृश्यता' का ग्रभिशाप नष्ट करने की उनकी कोशिश को परोपकार तथा दया की सहज सच्ची भावना से उतनी ही प्रेरणा मिली है जितनी उनके सुधार के उत्साह ग्रौर राजनैतिक ग्रन्तर्वृष्टि से।

महात्मा गांधी को अपने आप में ग्रगाध विश्वास है-ऐसा विश्वास, जा ग्रध्यात्म शक्ति पर ग्रगम्य श्रद्धा के साथ बढ़ा है और जो कभी-कभी तो प्रेरणा की हद ईश्वरीयप्रेरणा तक पहुँच जाता है। वह मस्तिष्क की श्रपेक्षा हृदय और बृद्धिकी अपेक्षा आन्तरिक प्रेरणा से अधिक प्रभावित होते और करते हैं। बहुत दफा जब विचित्र परिस्थितियों में वह अपने ग्रनुयायियों को परेशान कर देनेवाली सलाह देते हैं या स्वयं सर्वसाधारण के लिए कोई दुर्बोध कदम उठाते हैं तब अपना और उनका समाधान "मेरी अन्तरात्मा की आवाज"इन सीधे-सादे मगर अगम्य शब्दों से करते हैं। 'सादा जीवन और ऊँचे विचार' यह गाँधीजी के जीवन का मुल ग्रादर्श है। जिस सीमा तक उन्होंने ग्रपने मनोभावों, ग्रपनी क्रियाग्रों ग्रीर ग्रपने जीवन को नियंत्रित किया है, दूसरे श्रादमी उसे देखकर 'वाह वाह' करने लगते हैं ग्रीर उसके साथ हम इस सीमातक नहीं पहुँच सकते, यह निराशा का भाव भी उनमें पैदा हो जाता है। ''गांघीजी श्रनुभव करते हैं कि ग्रगर तुम ग्रपने पर काबू पा लो, तो राजनैतिक क्षेत्रपर तुम्हारा अधिकार स्वयं हो जायगा।" वह अपनी दुर्बलताओं के कारण अपने साथ कोई रियायत नहीं करते । वह ग्रपने स्वभाव श्रीर रुचि में बहुत सरल श्रीर तपस्वी हैं । सत्य श्रीर ग्रहिंसा ये दो धवतारे हैं, जिनके सहारे उन्होंने-सदा ग्रपना मार्ग टटोला है और कांग्रेस तथा राष्ट्र के जहाज को भारतीय राजनीति के तुफानी समुद्र में खेने की काशिश की है।

मुक्तसे अगर कोई यह पूछे कि भारत की जनता के दिल व दिमाग पर गांधीजी के इतने प्रभाव का क्या रहस्य है, तो मैं उनकी राजनीतिज्ञतापूर्ण योग्यता का—भले ही यह भी गांधीजी में चरम सीमा तक है—संकेत नहीं करूँगा और न उनकी उस महान् सफलता का निर्देश करूँगा, जिसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने भारत की समस्याओं के हल के अपने तरीकों का इस्तेमाल किया है। भारतीय लोग स्वभावतः चरित्र के प्रति विशेष रूप से भावुक होते हैं और बौद्धिक नेतृत्व की प्रपेक्षा चारित्रिक नेतृत्व के प्रति वे ग्रधिक प्राकृष्ट होते हैं। उद्देश्य की ग्रत्यन्त गम्भीरता और हृदय की पवित्रता के साथ शान-दार व्यक्तिगत चारित्र्य का सम्मिश्रण गांधीजी में एक ऐसी चीज है, जिसने न केवल उनके ग्रपने राजनैतिक ग्रनुयायियों, बल्कि कांग्रेस-संगठन से बाहर के उन लोगों का भी विश्वास और प्रेम जीत लिया है, जो न उनके सब विचारों से सहमत हैं न उनके राजनैतिक सिद्धांतों ग्रीर तरीकों पर विश्वास करते हैं।

पाँच साल से कुछ ही ऊपर हुआ, मैंने मैसूर असेम्बली में एक भाषण के सिलसिले में कहा था—"दूसरे सब लोगों से ऊंचा एक मनुष्य है, जो हमारी दिक्कतों को सुलभाने ग्रौर स्वशासन के श्राधारभूत नवीन चरित्र के निर्माण में हमारी सहायता कर सकता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, जो यह चाहते हैं कि महात्मा गांधी राजनीति से अलग हो जावें। श्रवसे पहले इतना बरा समय कभी नहीं श्राया था, जब कि हमें सच्चे वास्तविक नेतत्वकी इतनी श्रधिक जरूरत पड़ी हो और गाँधीजी में हम एक ऐसा नेता देखते हैं, जिसकी देश में ग्रसाधारण स्थिति है ग्रीर जो न केवल सर्वमान्य शान्ति का इच्छक तथा दढ़ देश-भक्त है, वरन् अत्यन्त दूरदर्शी राजनेता भी है। मैं अनुभव करता है कि देश में परस्पर संघर्ष करने वाले विभिन्न दलों को एक साथ मिलाने ग्रीर उन सबको स्वराज्य के मार्ग पर लेजाने की योग्यता उनसे ग्रधिक किसी दूसरे नेता में नहीं है। सिर्फ उन्हींमें ग्रेट-ब्रिटेन श्रीर भारत में परस्पर श्रच्छे-से-ग्रच्छे सम्बन्ध स्थापित करने का सामर्थ्यं है। मुझे यह निश्चय है कि वह सरकार के एक शक्तिशाली मित्र और ग्रेट ब्रिटेन के सच्चे साथी हैं। यदि आज इस नाजुक हालत में वह राजनीति से प्रलग हो जाँय, तो इस बात के लक्षण दीख रहे हैं कि बहुत सम्भवतः भारत के राजनैतिक क्षेत्र पर बातूनी ग्रीर कल्पना-क्षेत्र मैं उड़ने वाले लोग कब्जा कर लेंगे। उन्हें स्वयं कोई स्पष्ट मार्ग तो सुऋता नहीं, निरथंक चिह्नों व नारों का प्रयोग करते हुए वे देश को गलत रास्ते पर भटका देंगे।"

ऊपर लिखे ये शब्द जब मैंने कहे थे, उस समय से धाज तक बहुत-सी घटनायें घट चुकी हैं। सभी प्रांतों में व्यवस्थापिका सभाग्रों के प्रति जिम्मेदार मंत्रियों की सरकारें कायम होचुकी हैं। भारतीय संघ की समस्या धाज विचार के लिए हमारे सामने प्रमुख रूप में धागई है। गांघीजी के ध्रपने शब्दों में वह "कांग्रेस में नहीं रहे, मगर वह कांग्रेस के धाज भी हैं;" लेकिन ध्रवतक एक भी ऐसी बात नहीं हुई कि मुझे अपने उक्त वक्तव्य को वापस लेने या उसमें

कुछ तब्दीली करने की जरूरत महसूस हो। देश में महात्मा गांधी के सिवा, जो ग्राज भी देश में सबसे प्रभावशाली हैं—में कहूंगा उतने ही प्रभावशाली जितना पहले कोई नहीं हुग्रा—एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं, जिस पर हम नेतृत्व के लिए पूरी तरह निभैर हो सकें। राजनीति में संयम, बुद्धि ग्रौर व्यावहारिकता, इन सबका समन्वय करने वाली एक खास शक्ति महात्मा गांधी में है। ग्राज जब-तक हम ग्रागे देख सकते हैं, उस समय तक भारत का गांधी के बिना गुजारा नहीं ही सकता।

यदि महात्मा गांघी भारत में हमारे लिए इतने अधिक उपयोगी और मूल्यवान् हैं, तो यह भी कुछ कम नहीं है कि उनके जीवन और कार्य बाहरी दुनिया के लिए भी, जो आज युद्धों व युद्ध की घमिकयों के कारण इतनी अधिक व्याकुल हो उठी है, कम महत्व के नहीं हैं। उनके राजनीति-शास्त्र का मुख्य आधार शान्ति है, और राजनैतिक व्यवहार की फिलासफी का आधार प्रेम, सत्य और अहिंसा की चरम-सीमा है। उनकी ये दो चीजें—राजनैतिक प्रणाली और राजनैतिक व्यवहार का दर्शनशास्त्र उन राष्ट्रों के लिए काफी विचार-सामग्री दे सकती है, जिनके आपसी सम्बन्ध आजकल कूटनीति, घृणा और युद्ध द्वारा नियन्त्रित होते हैं।

अन्त में में महात्मा गांधी को उनकी ७१ वीं जयन्ती परहादिक बधाई देता हूँ और मंगलमय भगवान से प्रांथना करता हूँ कि वह स्वस्थ और प्रसन्न रहते हुए बरसों, विशेषतः भारत की तथा सामान्यतः तमाम दुनिया की, सेवा करने में समर्थ हों।

#### : 22 :

# श्रनासक्ति श्रीर नैतिक बल की प्रभुता

सी. ई. एम. जोड, एम. ए., डी. लिट् [बकंबैंक कालेज, लन्दन युनिवर्सिटी]

मानवजाति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है ? कुछ लोग कहेंगे नैतिक गुण; कुछ कहेंगे ईश्वरभित; कुछ साहस और धात्म-बित्तान को मानव-प्राणी की विशेषता बतायेंगे। धरस्तू ने बुद्धि को मनुष्य की विशेषता बताया है। उसका कहना था कि इसी बुद्धि की विशेषताके कारण हम पशुओं से पृथक् हैं। मेरा खयाल है कि धरस्तू के उत्तर में सचाई का एक ही ग्रंश है, पूर्ण नहीं। तक-बुद्धि वस्तुत: बहिर्मुखी तथा ग्रनासक्त होती है।

ग्रहिनकर स्वरूप से बचने के लिए, भले लोग जो यथार्थ पर ग्रावरण

चढा देते हैं, उन्हें भेदकर बिद्ध शद्ध तग्न यथार्थ को देख लेगी, यह उसका गर्व है। एक शब्द में बद्धिवादी निडर होता है। वह वस्तुओं के यथार्थ रूप के ज्ञान से डरता नहीं हैं। वह हर पदार्थ को यथार्थ रूप में देखने का प्रयत्न करता है। उसे जबदंस्ती ग्रपने ग्रनकल देखने की कोशिश नहीं करता। ग्रपनी इच्छा को सर्वोपरि निर्णायक नहीं मानता और न अपनी आशाओं को ही वह भठा जज बनाता है।

इसलिए विद्वान् मनुष्य अनासक्त रहता है, अर्थात् उसकी बुद्धि जिस वस्तु का श्रालोचन करती है, उसमें श्रासक्त नहीं होती।

लेकिन क्या बिद्वान् और बुद्धिमान् मनुष्य स्वयं ग्रपने से भी तटस्थ होता है? मेरा खयाल है कि नहीं। मैं ऐसे अनेक मनष्यों को जानता हैं, जिनकी बौद्धिक योग्यता बहुत ऊंचे दरजे की है, लेकिन जो जूते का तस्मा टूट जाने पर या गाड़ी चुक जाने पर आपे से बाहर होजाते हैं। बड़े-बड़े गणितज्ञ और वैज्ञानिक प्रपने मन की धीरोदालता के लिए कभी प्रसिद्ध नहीं होते और दार्शनिक जिन्हें समबुद्धि होना चाहिए, बड़े तुनकमिजाज होते हैं। दार्शनिक तो छोटी-छोटी बातों पर ग्रपने उत्तेजित होने वाले स्वभाव के लिए प्रसिद्ध ही हैं। इसलिए मेरा खयाल है कि अरस्तू का कथन सत्य की ओर सिर्फ निर्देश करता है. पूर्ण सत्य को प्रकट नहीं करता । सचाई तो यह है कि मानवजाति की विशेषता अपने बात्मा के विस्तार में, अपने मानसिक बावेशों, प्रलोभनों, म्राशामों व इच्छामों में उस तटस्य मनासक्त वृत्ति का प्रवेश करना है, जिसकी कि तार्किक अपने बिद्धशाह्य प्रतिपाद्य विषय पर प्रयुक्त किया करता है। श्रपने प्रति ग्रनासक्ति रखकर कुछ सत्यों के प्रति तीव भिक्त-भाव रख सकता है भीर कुछ सिद्धांतों के विषय में अनासकत श्राग्रह रख पाना-यही मेरे मन से उस गण को जाग्रत करना है, जो मानव की विशेषता है। वह है नैतिक शक्ति।

अपने आप से भी अनासकत होनेका यह गुण ही मेरे खयाल में गांधीजी की शक्ति और प्रभाव का मुल-स्रोत है। उनकी अनासक्ति का एक मोटा-सा चिह्न है अपने शरीर पर उनका अपना नियन्त्रण । अनासक्त मनुष्य का शरीर उसके काबू में रहता है, क्योंकि वह इसे अपनी आत्मा से पृथक् अनुभव करता हैं और ब्रात्मा के काम के लिए बतौर एक ब्रौजार के इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए गांघीजी के लिए यह कोई ग्रसाधारण ग्रीर ग्रस्वाभाविक बात नहीं है कि वह बिना एक क्षण की सूचना के एकदम इच्छानुकूल समय तक गहरी नींद में सोजाते हैं या भोजन में बिना कोई परिवर्तन किये जान-बुभकर

भ्रपना वजन घटा या बढा लेते हैं।

ग्रनासक्ति के उपर्युक्त गुण का दूसरा चिह्न यह है कि वे साधनों को ययासम्भव अधिक-से-अधिक व्यावहारिक बनाते हुए उद्देश्य पर कट्टर निश्चय के साथ उनका सम्बन्ध कायम रखते हैं। ग्रनासक्त मनुष्य मोही और हठी नहीं होता। वह कभी श्रपने मार्ग के मोह में इतना नहीं डूब जाता कि उसे छोड़ ही न सके, या उसकी जगह कोई दूसरा रास्ता न पकड़ सके। जब तक उसके सामने व्येय स्पष्ट रहता है, वह हरेक ऐसे रास्ते से पहुंचने की कीशिश करेगा, जो बटनाओं या परिस्थितियों से बन गया हो। यही कारण है कि गांबीजी राजनीतिज्ञ और सन्त दोनों एक साथ हैं। इसे देखकर बहुत-से लोग परेशान होजाते हैं। राजनीतिज्ञता और सन्तपन के अलावा संधिचर्चा में निपु-णता, बच्चों की-सी सरलता जो फिर पीछे ग्रत्यन्त गहन राजनीति-पटुता के रूप में दीखती है, एकदम समभौते के लिए उद्यत हो जाना आदि उनकी स्वभावगत विशेषतायें हैं। वह अपने ध्येय के सम्बन्ध में तो दढ़ निश्चयी है. लेकिन उस उद्देश्य तक पहुँचने के किसी मार्ग से उन्हें मोह नहीं है। इस कारण हम देखते हैं कि राजनैतिक हथियार के तौर पर सविनय भवजा के प्रेरक गांधीजी जब देखते हैं कि इससे सफलता की सम्भावना नहीं है तो उसे बन्द करने में जरा भी नहीं हिचिकिचाते । इसी तरह सन्त गांधीजी ब्रात्मशुद्धि के निए उपवास करते हुए भी, अपने उपवास की सौदे का सवाल बनाकर इस्तेमाल करने और जब उपवास का राजनैतिक उद्देश्य पूरा होजाता है, तो फिर ग्रन्न ग्रहण करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। नये शासन-विधान के कट्टर विरोधी गांधीजी ग्राज उस विधान को, जिसकी उन्होंने घोर निन्दा की थी, ग्रमल में लानेके लिए सिर्फ एक शर्त पर सहयोग देनेको तैयार है, भौर वह यह कि रियासतों के प्रतिनिधि भी प्रजा द्वारा निर्वाचित हों, न कि राजाम्रों द्वारा नामजद, जैसा कि विधान में लिखा है। ग्रीर श्रन्त में हम देखते हैं कि जीवन-भर ग्रुयेजों के प्रतिपक्षी गांघीजी भाज भारत में ग्रुयेजों के सर्वोत्तम मित्र-ऐसे मित्र जिनका प्रभाव न केवल सविनय अवज्ञा को फिर शुरू नहीं होने देता. बल्कि आतंकवाद के मशहूर आन्दोलन पर भी नियंत्रण करता है-माने जाते हैं। क्या ग्रंग्रेज बहुत ग्रविक देर हो जाने से पहले ही थोड़ी-सी रिग्रायतें, जो वह आज माँगते हैं, दे देगे? क्या अंग्रेज अपनी इच्छा और शोभा के साथ रिम्रा-यतें खुद दे सकेंगे ? या कि फिर उन रिश्वायतों को, जिनसे श्रामभारत सन्तुष्ट हो सकता है, देने से इन्कार करके देश का सख्त विरोधी होकर आयर्लैंड बन जाना पसन्द करेंगे ?

हम फिर अनासक्ति के तत्त्व पर आयें। अनासक्ति का एक बहुत

प्रभावशाली अंग है, जिसे हम ग्रासानी से पहचान सकते हैं, पर जिसकी व्याख्या करना बहुत कठिन हैं। यह शक्ति नैतिक बल हैं। ग्रौर सब जीवधारी प्राणियों में मनुष्य ही उसका ग्रिषकारी होता है।

भौतिक बल की न तो कोई समस्यायें हैं, न इससे कोई नये सवाल ही उठते हैं। यदि एक आदमी शारीरिक बल में आपसे ज्यादा ताकतवर है और आप उसकी इच्छा को ठुकराते हैं, तो वह प्रत्यक्षतः अपनी प्रबल शारीरिक-शिक्त के द्वारा बाध्य करके या अप्रत्यक्ष दण्ड का भय दिखाकर आपसे निबट ही लेगा। प्रत्यक्ष पशुबल के प्रयोग का फल यह होता है कि आप उठाकर पटक दिये जाते हैं, और परोक्ष बल का फल यह है कि उस बल के परोक्ष-दबाव के भय से आदमी इस जीवन से गुंह मोड़कर ईश्वर को प्रसन्न करना चाहता है जिससे ग्राले जन्म में इस सदा की मुसीबत से बच सके। इस प्रकार पशुबल को ऐसी शक्ति कह सकते हैं, जिसकी मदद से आप दूसरे को इस डर से प्रपनी मर्जी के मुताबिक काम करा लेते हैं कि यदि न करोगे तो भुगतना पड़ेगा।

लेकिन नैतिक-बल में ऐसे किसी दण्ड का भय नहीं है। यदि मैं नैतिक बल का मुकाबला भी करता हूँ, तो उससे मुफ्ते कोई नुकसान नहीं होता। तब में नैतिक बल वाले की बात क्यों मानता हूँ ? यह कहना कठिन है। मैं उसके प्रभाव और शक्ति को स्वीकार कर लेता हूँ। उसका मुकाबला करने के बाव-जूद भी मैं जानता हूँ कि वह सही रास्ते पर है और मैं गलत रास्ते पर हूँ। मैं ये सब बातें इसलिए मानता और जानता हूँ कि मैं स्वयं भी एक आत्मा हूँ। आत्मा हूँ, इससे उच्चतर आत्म-धर्म जहाँ देखता हूँ, वहीं उसे पहचानता और स्वीकार करता हूँ। इस तरह नैतिक बल में दबाव नहीं, प्रभाव है। एक मनुष्य दूसरे मानव-प्राणी के मन और किया पर एक विशेष प्रभाव पैदा करता है, दण्ड के भय या पुरस्कार के लालच से यह प्रभाव पैदा नहीं होता, बल्कि दूसरे ब्यक्ति की वास्तविक उच्चता को अन्तःकरण स्वयं स्वीकार कर लेता है और इस तरह नैतिक बलवाले का प्रभाव पैदा होता है।

यह नैतिक बल ही था, जिससे गांघीजी ने हजारों भारतीयों को जेलों में कैद होजाने के लिए प्रेरित किया। यह नैतिक बल ही था कि गांघीजी ने हजारों को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि उन पर चाहे कितना ही भीषण लाठी-प्रहार हो, वह ग्रात्मरक्षा में एक ग्रेंगुली तक न उठावें।

नैतिक बल से प्रेरित सिवनय अवज्ञा आज की पश्चिमी दुनिया के लिए बहुत महत्त्व की वस्तु है। आज तो राष्ट्र की सारी बचत ही नर-संहार के साधनों को जुटाने पर क्या खर्च नहीं होरही है ? क्या ये सब नर-संहार के साधन प्रजा की इच्छानुसार प्रयुक्त होते हैं ? जब एक सरकार किसी दूसरे राज्य की प्रजा का संहार वांछनीय समभती हैं तब क्या वहाँ के लोग जीवित रहने की ग्राशा कर सकते हैं ? क्या युद्ध में पड़े हुए राष्ट्र के पास विरोधी राष्ट्र की प्रजा की ग्राधिकाधिक संख्या में हत्या करने के सिवा ग्रपने प्रयोजन की श्रेष्ठता सिद्ध करने का ग्रीर कोई मार्ग नहीं है ? ये कुछ सवाल हैं, जिनका जवाब पश्चिमी संसार को जरूर देना चाहिए। ग्रीर जबतक ग्रतीत काल में इन प्रश्नों के दिये गए उत्तर के सिवा कोई दूसरा उत्तर नहीं दिया जायगा, तबतक पश्चिम की सभ्यता विनष्ट होने से नहीं बच सकती।

गाँघीजी को इस बात का बहुत अधिक श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने इन सवालों का दूसरा उत्तर बताया है और उस पर श्राचरण करने का साहस भी दिखाया है। उन्होंने ठीक ही कहा हैं कि ईसामसीह और बुद्ध प्रयोगत: सही रास्ते पर थे। लड़ाई भगड़े के लिए दो का होना जरूरी है और यदि ग्राप दृढ़ता के साथ दूसरा बनने से इन्कार करदें, तो ग्रापसे लडेगा कौन ? तलवार के बल पर मुकाबला करने से इन्कार कर दीजिए, उस समय न केवल आप अपने उद्देश्य को हिसात्मक उपायों की अपेक्षा अधिक आसानी व प्रभावशाली तरीके से पा सकेंगे, बल्कि आप हिंसा की निरर्थ कता दिखलाकर उसको परा-जित भी कर देंगे। यह सिद्धांततः तो बहुत पूराना, जब से कि मनुष्य सोचने लगा है तब का, तरीका है। पर गांधीजी ने मानवी समस्याओं के निदान ग्रीर समाधान के लिए इसका नया प्रयोग किया है; इसके लिए सचमुच हमें उनका परम-कृतज्ञ होना चाहिए । ग्रपनी उच्चतम कल्पना को सत्य प्रदक्षित करने के मार्ग में जितने खतरे ब्रा सकते थे, उन सबको उठाने के लिए गांधीजी ने हमेशा श्राग्रह दिखाया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह जिस उपाय का प्रति-पादन कर रहे हैं, उसका समय अभी नहीं स्राया और इसलिए इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि उनके विचार एकदम परेशान कर देने वाले और ग्राजकल के प्रचलित विचारों से एकदम विपरीत दीखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गांधीजी के विचार ग्राज के स्थापित स्वाथों को ललकारते हैं, लोगों के दिलों में एक उथल-प्रथल-सी मचा देते हैं, उनके नीति-चरित्र-सम्बन्धी विचारों को बदल देते हैं, तथा भ्राज के शक्तिशाली स्थापित स्वार्थों की सुरक्षा की जडें ढीली करते हैं। इसलिए अन्य सब मौलिक प्रतिभाशालियों की भांति उन्हें भी द्विनीत, नास्तिक और पाखण्डी आदि गालियाँ दी जाती हैं। कला में किसी नये मार्ग पर चलने को हद दर्जेकी सनक या मर्खता कहा जाता है, लेकिन राज-

नीति या चरित्र में नये मार्ग पर चलने को 'प्रचारकों की शरास्त' कहकर बदनाम किया जाता है कि जिसकी बरदाश्त कर लिया गया तो वह समाज की वर्तमान नींव को ही हिला डालेगी। ग्रौर प्रचलित समाज-नीति में जो भी प्रगति या नव-सुधार हो - ग्रीर प्रगति का ग्रथं ही है कि भिन्न मत या दिशा में जा सकना - उसे विचार और नीति-क्षेत्र के स्थापित स्वार्थों का मकाबिला सहना ही पडेगा । क्योंकि वर्तमान विचारों को हटाकर ही उसमें क्रांति की जा सकती है। इसलिए जहाँ कला में नया मार्ग निकालने वाले प्रतिभाशाली भूखों मरते हैं वहाँ ग्राचार-जगत में ये नवपंथी कानन के नाम पर जेल में डाले जाते हैं। इस दृष्टिकोण से यदि इतिहास के बड़े-बड़े कानूनी मुकहमों की परीक्षा की जाय, तो बहुत मजेदार बातें मालुम होंगी। सुकरात, जिन्नोरडानो बुनो भौर सर्विटस, सभी पर मुकदमा चलाया गया और वे उस समयके अधिकारियों से भिन्न मत रखने के कारण दोषी ठहराये गये, कि जिन मतों के लिए आज संसार उनका ग्रादर करता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति का एक सर्वोत्तम लक्षण कोली के शब्दों में यह है कि वह बर्तमान में ही भविष्य का दर्शन कर लेता है और उसके विचार गजरे हए जमाने के फल और फल के बीज-रूप होते हैं: जीव-विज्ञान की परिभाषा में कहें, तो एक प्रतिभाशाली मानसिक ग्रीर ग्राध्या-ित्मक क्षेत्र पर विकास-धाराकी एक 'लहर' (sport) जिसका उद्देश्य जीवन के भीतर के ग्रव्यक्त को व्यक्त चेतनरूप देना होता है। इसलिए यह प्रतिभा-शाली जीवन के लिए एक नई ग्रावश्यकता का प्रतिनिधित्व करता है और विचार ग्रीर नीति-सम्बन्धी वर्तमान धरातल को नष्ट कर उसकी जगह दूसरा नया ऊंचा घरातल तैयार कर देता है। इसके बाद सारे समाज के विचारों का धरातल भी शीघ प्रतिभाशाली के नये सन्देश तक उठ चलता है। इतिहास में यह स्पष्ट है कि एक समय जिस विचार को नया एवं समय के प्रतिकृत कहकर नापसन्द किया गया, कुछ समय बाद वही जनता का प्रिय ग्रीर प्रच-लित विचार बन गया।

इन्हीं झर्थों में गांघीजी एक नैतिक-क्षेत्र की प्रतिभा हैं। उन्होंने भगड़ों के निबटारे के लिए एक नया मार्ग बताया है। यह मार्ग बल-प्रयोग के उपाय को जगह ले लेगा। इसे संभव ही नहीं मानना है, बिल्क जब मनुष्य-संहार की कला में अधिकाधिक दक्ष और शिक्तिशाली बनते जा रहे हैं, तब यदि मानव-सभ्यता की रक्षा करनी होतो हमें देखना होगा कि वह जगह ले लेता है या नहीं। गांघीजी का ही एक मात्र ऐसा मार्ग है, जिस पर, दूसरे सब मार्गों को छोड़कर चलना पड़ेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज गांघीजी का उपाय सफल नहीं

हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि जितनी भी उम्मीद उन्होंने रक्खी और दिलाई हैं वह सब कर नहीं सके हैं। लेकिन यदि मनुष्य जितना कर सकते हैं, उससे अधिक की आशा न रक्खें और न दें, तो यह संसार और दिखतर हो जाय क्योंकि प्राप्त-सुवार अप्राप्य आदर्श का अंश ही तो है। गांधीजी श्रद्धावान् हैं, इसलिए लोगों को उनमें श्रद्धा है। और उनका प्रभुत्व, कोई सत्ता पास न होते हुए भी दुनिया में किसी भी जीवित पुरुष से अधिक है।

# ः २३ : महात्मा गांधी त्र्रीर त्रात्मबल

रूफस एम. जोन्स, डी. लिट् [ हैवरफ़ोर्ड कालेज, हैवरफ़ोर्ड, पैन्सिलवेनिया ]

जिस किसी को महात्मा गांघी और उनके साबरमती-आश्रम में श्रातृ-भाव से रहने वाले साथियों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह जरूर उनकी ७१ वीं जयन्ती के उपलक्ष में निकलने वाले ग्रिभिनन्दन-ग्रंथ में लेख लिखने के श्रवसर का स्वागत करेगा। मुफ्ते भी उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं इस ग्रंथ में लेख लिखने के श्रवसर का प्रसन्नता के साथ स्वागत करता हूँ। मेरे जीवन की विचार-दिशा और जीवन-कम पर उनका गहरा प्रभाव है। मैं सार्वजनिक रूप से इस श्रद्भुत पुरुष के प्रति ग्रपने ऋणी होने की घोषणा करता हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उनके जीवनकाल में रहता हूँ।

मैंने सबसे पहले १६०५ में असीसी के सन्त फ्रांसिस का जीवन पढ़ा था और तभी से में उनके जीवन को एक ऊँचा आदर्श मानता हूँ, जिन लोगों को में जानता हूँ गांधीजी उनमें फ्रांसिस से ही सबसे अधिक मिलते हुए मालूम पड़ते हैं। १६२६ में जब में गांधीजी से मिला, मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि गांधीजी असीसी के उस 'दीन-हीन आदमी" के बारेमें बहुत कम जानते हैं। में उनके पास बैठ गया और 'दी लिटिल पलावर्स आव सेंट फ्रांसिस'से उन्हें कई कहानियाँ सुनाईं। सबसे पहले मैंने उन्हें 'परमानन्द' वाली सबसे सुन्दर कहानी सुनाईं। फिर मैंने उन्हें वह कहानी भी सुनाई जिसमें बताया है कि किस तरह बन्धु गाइल्स और फ्रांस के राजा सन्त लुई गले मिले, एक-दूसरे को चुम्बन किया, अनन्तर काफी देर दोनों चुप, प्रणाम की अवस्था में घरती पर भुके बैठे रहे और फिर बिना एक शब्द बोले दोनों अलग हुए। कुछ भी कहना दोनोंको अनावश्यक प्रतीत हुआ। जैसा कि बन्धु गाइल्स ने पीछे लिखा—"हम एक-दूसरे के हुदयों

को सीधे जैसे पढ़ सके, मुँह से बोलकर वैसा नहीं कर सकते थे।" बिना शब्दों के हृदयों को समफने का जो अनुभव गाइल्स को हुआ था, वैसा ही अनुभव मुझे भी तब हुआ, जब मैं आधुनिक काल के सन्त के साथ जमीन पर बैठा हुआ था। यह ठीक है कि इस सन्त के पास वैसी शाही पोशाक नहीं थी, जैसी कि नवम लुई प्रायः पहनता था।

मुक्ते यह भी मालूम हुन्ना कि गांबीजी जॉन वुलमैन के बारे में भी, जिससे वह बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं, बहुत कम जानते हैं। जॉन वुलमैन १८ वीं सबी के क्वेकरों में ग्रत्यन्त ग्रसाधारण ग्रौर महान् सन्त होगये हैं। ग्रात्मबल की वह जीती-जागती प्रतिमा थे। वुलमैन ने एक दिन सुना कि सुसिकिहाना के रैंड-इण्डियन पश्चिम की बस्तियों में बसने वालों से लड़ रहे हैं ग्रौर उन्हें मार रहे हैं। उनके हृदय में इन इण्डियनों को देखने के लिए 'विशुद्ध प्रेम की धारा' बहने लगी। उनकी इच्छा हुई कि "वह उनके जीवन ग्रौर मनोभावों को सम-भने की कोशिश करें ग्रौर यदि संभव हो तो उनके साथ रहें।" वह लिखते हैं कि "मैं उनसे, मंभव है, कुछ शिक्षा ले सक्नूँ या उन्हें सत्य की शिक्षा देकर उनकी थोड़ी-बहुत सहायता कर सक्नूँ।"

उन्होंने देखा कि रैंड-इण्डियन लड़ाई की पोशाक पहने हुए हैं स्रौर मार्च कर रहे हैं। वह उनकी एक सभा में गये, जहां वे गम्भीर स्रौर शांत बैठे थे। तब बुलमैन ने शान्त स्रौर मीठी वाणी में उन्हें स्रपने स्राने का प्रयोज्जन बताया। इसके बाद उन्होंने फिर ईश्वर की स्तुति-वन्दना की। जब सभा खत्म होगई, तब एक रेड-इण्डियन स्रपनी बोली में बोल पड़ा कि, "जहांसे ये शब्द स्राते हैं उसे अनुभव करना मुभ्ने अच्छा लगता है।" उसकी भाषा पराई थी, पर वह मन को मन से समभ गया था। गांधोजी की कार्यपद्धित भी ठीक इसी तरह की है। उनकी उपस्थित ही लोगों के हृदय को उनकी वाणी या लेखों की अपेक्षा अधिक स्पर्श करती है, क्योंकि "लोग उनके हृदय की गहराई को, जिससे वह बोलते हैं, स्नुभव करते हैं।"

हम प्रायः उनके जीवन-सिद्धान्त — सत्याग्रह — की अहिसा के रूप में वर्चा करते हैं। लेकिन यह तो उसकी निर्णुण व्याख्या है जब कि उनके जीवन-सिद्धांत की व्याख्या सगुण है और गौरवपूणें है। गांधीजी ने कहा कि ''मैं क्वेकर माइकेल कोट्स का बहुत ऋणी हैं। जब मैं दक्षिण श्रफीका में रहता था, वह मेरे घनिष्ट मित्र थे। उन्होंने मुक्ते ईसा के 'गिरि-प्रवचन' से परिचित कराया। उन्होंने ईसा की शिक्षा, उनके जीवन-कम और प्रेम के सन्देश ग्रादि के प्रति मेरी सहानुभूति और श्रद्धा पैदा की। इस शिक्षा से मेरी अन्तर्दृष्टि

और भी गहरी होगई और अदृश्य शक्ति में मेरी आस्या और भी बढ़ गई। अनेक महान् आत्माओं ने मेरे जीवन और विचार-दिशा को बनाने में बहुत भाग लिया है। टाल्स्टाय, रिस्कन, थाँरो और एडवर्ड कारपेण्टर मेरे ऐसे अभिन्न मार्गदर्शंक हैं, जिनसे मैंने बहुत-कुछ सीखा है।"

"सत्याग्रह"से गांधीजी का मतलब उस शक्ति के प्रकाश से है जो डाई-नेमों से फूटकर काम करने वाली चमत्कारी स्थूल शक्ति से किसी कदर कम नहीं है। डाईनेमों कोई नई शक्ति पैदा नहीं करता। यह शक्ति को अपने द्वारा छोड़ता है, यही कुछ उस व्यक्ति के विषय में है जो उस 'आत्म-शक्ति' को मुक्त करता है, जो उसके सीमित क्षूद्र व्यक्तित्व की नहीं, बिल्क गहन गम्भीर जीवन स्रोत का अंग है। व्यक्ति की आत्मा अपने गूड़ान्तर में चित् और शक्ति के अगाध सागर के प्रति मानो खुल जाती है। वहाँ तो प्रेम और सत्य और ज्ञान का अबाध प्रवाह है। योगयुक्त होने पर वह प्रवाह व्यक्ति के माध्यम से फूट निकलता है। उपनिषदों में पुरुष के असीम रूपों का कथन आता है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा की सत्ता बतलाई गई है।

जो व्यक्ति यह जान लेता है कि इन सूक्ष्म और गहरी जीवन-शक्तियों को किस तरह जाग्रत किया जाय, वह न केवल शान्ति और निर्मलता का ग्रधि-कारी होता है, बल्कि साथ-ही-साथ वीरतापूर्ण प्रेम, साहस ग्रौर उत्पादनशील किया-शक्ति का भी केन्द्र बन जाता है। गांधीजी ग्रात्मबल का जो अर्थ समभते हैं, वह भी कुछ इसी तरह का है। उनका जीवन आत्मबल का अनुपम प्रदर्शन है। यह वीरतापूर्ण शान्ति या निष्कियता ही नहीं है, उससे बहुत ग्रधिक है।

एक दफा मैंने उनसे पूछा कि कठिन संसार की सब कठिनाइयों और निराशाओं के बावजूद भी क्या आप 'आत्म-बल' में विश्वास करते हैं ? उन्होंने कहा—''हाँ, प्रेम और सत्य की विजय करनेवाली शक्ति में मैं सदा अपने अन्तर-तम से विश्वास करता हूँ। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो इस शक्ति परसे मेरा विश्वास विचलित कर दे।'' जब ये शब्द उनके मुँहसे निकल रहे थे, उनकी अँगुलियाँ अपनी निकली हुई हिंडुयों और पसलियों पर चूम रही थीं। दरअसल वह अपने छोटे-से पतले और कमजोर शरीर की शक्तियों की बात नहीं सोच रहे थे। वह तो प्रेम और सत्य के अनिगनती खोतों के भण्डार सूक्ष्म आत्मशरीर की शक्तियों का चिन्तन कर रहे थे।

वीरतापूर्ण प्रेम का यह सन्देश और हिंसा से बहुत ऊँचा यह जीवनक्षम कुछ ऐसे लोगों में भी था, जिन्हें गांघीजी नहीं जानते, लेकिन वे भी क्षमा और नम्रता के इसी पथ के पथिक थे। मैं इनका संक्षिप्त परिचय देकर वीरतापूर्ण और इस जीवन-कम के कुछ और उदाहरण देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं १७वीं सदी के ववैकर जेम्स नेलर का नाम लूँगा। इनपर नास्तिकता का अपराध लगाकर इन्हें कूरतापूर्वक दण्ड दिया गया था। लोहे की एक गरम लाल सलाख से उनकी जीभ छेदी गई थी। उन्हें दण्ड देने के निमित्त बने सख्त लकड़ी के सांचे में दो घंटे तक रक्खा गया। छकड़े के पीछे बांधकर, पीठ पर जल्लाद के हाथों चाबुक की मार सहते उन्हें लन्दन की गिलयों में घसीटा गया था। उनके माथे पर गरम लोहे से दाग दिया गया था। यह भी हुक्म उन्हें हुआ था कि वह बिस्टल में घोड़े की पीठ पर उल्टा मुँह करके सवार हों, सरे बाजार उन्हें चाबुक लगाये जाँय और फिर बाइडवैल के जेल के एक तहखाने में कैंद कर दिया जाय, जहां उन्हें कलम-दवात कुछ भी न दी जाय। यन्त में बहुत समय बाद पार्लमेण्ट ने एक कानून बनाकर उन्हें छोड़ा।

इस मनुष्य ने मनुष्य की अमानुषिकता का शिकार होकर अपने साथ अन्याय करनेवाले संसार को यह शिक्षा दी, "मुक्तमें एक ऐसी ब्रात्मा है, जो कोई ब्राई न करके, किसी अन्याय का बदला न लेकर आनंदित होती है। वह तो सबकुछ सहन करने में ही प्रसन्न होती है। उसे यह आशा है कि अन्त में सब भला ही होगा। वह कोध सब भगडों, निर्दयताओं और अपनी प्रकृति से विरुद्ध सब दुर्गणों पर विजय पा लेगी। यह आत्मा संसार के सब प्रलोभनों को पार कर दूर की चीज देखती है। इसमें स्वयं कोई ब्राई नहीं है, इसलिए यह श्रीर भी किसीकी बराई नहीं सोच सकती। यदि कोई इसके साथ धोखा-धडी करे, तो यह सहन कर लेती है, क्योंकि परमात्मा की दया ग्रीर क्षमा इसका ब्राधार और मुलस्रोत है। इसका चरम विकास नम्रता है, इसका जीवन स्थायी और श्रकृतिम प्रेम है। यह श्रपना राज्य लड़-भगड़ कर लेने की श्रपेक्षा श्रनुनय-विनयसे बढातीहै और उसकी रक्षा भी हृदय की विनम्रतासे करती है। इसे केवल परमात्मा के सान्निध्यमें ही ग्रानन्द ग्राता है। यह निर्विकार ग्रीर निर्लेप है। दु:ख में इसका बीजारोपण होता है और जन्मने पर यह किसीसे दया की अपेक्षा नहीं रखती । कष्ट या सांसारिक विपत्ति में यह कभी विचलित नहीं होती । यह विपता में ही श्रानन्द मनाती, श्रीर सांसारिक सुखसंभोग में श्रपनी मृत्य मानती है। मैंने उसे उपेक्षित एकाकी अवस्था में पाया। भौंपड़ों श्रौर उजाड़ स्थानों पर रहने वाले ऐसे दरिद्र लोगोंसे मेरी मित्रता है जो मृत्यु पाकर ही पूनर्जन्म भीर ग्रनन्त पवित्र जीवन पाते हैं।" ग्रात्मवल का यह एक सुन्दर उदाहरण है।

१. 'लिटिल बुक ऑव सिलेक्शन्स फ्रॉम दी चिल्ड्रन ऑव दी लाइट' लेखक रूफस एम्. जोन्स, पुष्ठ ४८-४९ विलियम लॉ १८वीं सदी के प्रमुख रहस्यवादी अंग्रेज थे। उन्होंने नेलर जितने कष्ट तो नहीं सहे, लेकिन फिर भी उन्हें काफी कष्टों की चक्की में पिसना पड़ा। उन्होंने भी बहुत सुन्दर और सतत स्मरणीय शब्दों में आत्मवल का यही संदेश दिया है। उनकी एक व्याख्या निम्नलिखित है:

"प्रेम ग्रपने प्रस्कार की ग्रपेक्षा नहीं रखता, ग्रीर न सम्मान या इज्जत की इच्छा करता है। उसकी तो केवल एक ही इच्छा रहती है कि वह उत्पन्न होकर अपने इच्छुक प्रत्येक प्राणी का हित-सम्पादन करे। इसलिए यह क्रोध, षृणा, बुराई, ब्रादि प्रत्येक विरोधी दुर्गुण से उसी उद्देश्य से मिलता है, जिससे कि प्रकाश अन्धकार से मिलता है। दोनों का उद्देश्य उसपर आशीर्वाद की वृष्टि करके उसपर काब पाना है। यदि आप किसी व्यक्ति के कोब या दर्भा-वना से बचना चाहते हैं या किन्हीं लोगों का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो श्रापका उद्देश्य कभी पूर्ण नहीं होगा। लेकिन ग्रगर ग्रापके ग्रन्दर सर्वभूतहित के सिवा और कोई कामना है ही नहीं, तो आपको जिस किसी स्थिति में भी गुजरना पड़े, वही स्थिति ग्रापके लिए निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगी। चाहे शत्रु का कोघ हो, मित्र का विश्वासघात हो या कोई ग्रीर बुराई हो, सभी प्रेम की भावना को और भी विजयी होकर ग्रपना जीवन विताने तथा उसके उदात्त आशीर्वादों को पाने में सहायक सिद्ध होते हैं। आप पूर्णता या प्रसन्नता, जिस किसी का भी विचार करें, वह सब प्रेम की भावना के अन्तर्गत आ जाते हैं और श्राना भी चाहिए क्योंकि पूर्ण और श्रानन्दमय परमात्मा प्रेम ग्रीर भृतहित की अपरिवर्तनीय इच्छा के सिवा और कुछ नहीं। इसलिए यदि सर्वभ्तहित की इच्छा के सिवा किसी थ्रौर इच्छा से कोई काम करता है, तो वह कभी प्रसन्न और सुखी नहीं हो सकता। यही प्रेम की भावना का आधार, प्रकृति और पूर्णता है।"

१. "सलैक्टेड मिस्टिकल टाइटिल्स ऑव विलियम लाँ"—स्टीफन हाँबहाउस द्वारा सम्पादित, पृष्ठ १४०-१४१

# शान्तिवादी ईसाई के लिए गांधी का महत्व

स्टीफेन हॉबहाउस, एम. ए. [ बॉक्सबोर्न, इट्टॉस, इंग्लैंगड ]

हमारा धर्म अथवा दर्शन कितना भी बहिर्मुखी क्यों न प्रतीत हो, किन्तु हममें से जिस किसीमें भी विचार और आकांक्षा की क्षमता है, उसे एक अपनी ही दुनिया का निर्माण उन वस्तुओं में से करना पड़ा है जो कि इसके चारों ओर की गूढ़ और अज्ञात परिस्थिति द्वारा उसे उपलब्ध हुई है। हमारे इस चैतन्य-ब्रह्मांड में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं—शिक्त, गुण, आदर्श अथवा व्यक्ति कह कर उन्हें पुकारते हैं— जो एक अद्भुत और प्रभावकारी आकर्षण द्वारा हमारे स्वभाव, हमारे हृदय और हमारी बुद्धि के केन्द्रीय तन्तुओं में हलचल कर देती हैं। और तब अपनी स्वस्थतर घड़ियों में एक निरन्तर चाहना हममें जग आती है, कि उन्हें हम जानें, उन्हें प्रेम करें, उनसे अधिकाधिक रूप में तादात्म्य कर लें। और हम बराबर इस कोशिश में रहते हैं कि जो कुछ भी तुच्छ, अनावश्यक, असुन्दर और अपवित्र दीखता है, उससे मुक्ति पा लें।

वे लोग, जिनका अन्त:करण भिन्न है, इस केन्द्रीय आकर्षण को बहुत-कुछ मानव-कला की कृतियों में या वैज्ञानिक प्रक्रिया की सूक्ष्म संगतियों में पायेंगे। मैं उन अनेकों में में एक हुँ, जिन्हें उनका दर्शन व्यक्तित्व की अनि-र्वचनीय विस्मयकारिता ग्रीर सौन्दर्य में होता है, कि जिनकी कल्पना उनकी जीवनगत संपूर्णता में उन श्रेष्ठ और सुन्दरतम नर-नारियों द्वारा होती है जो कि देह-रूप में अथवा पुस्तकों में हमारी दृष्टि की राह से गुजरते हैं और या उसी व्यक्ति रूप विस्मय श्रीर सौन्दर्य की एक श्रकथनीय भावना द्वारा, जो कि हममें ब्राकाश, धरती और चेतन जगत में प्रत्यक्ष प्रकृति से उस समय भर जाती है जब कि उस प्रकृति की ग्रोर हमारी मनोभावनाग्रों में एक शांतिप्रद समन्वय होजाता है। श्रीर श्रपने उच्चतम श्रनुभव के इन दो केन्द्रों से मैं श्रीन-वार्यतः उस भ्रास्था में खिच ग्राता हूँ, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, यानी एक उस अनन्त इन्द्रियातीत श्रीर फिर भी एकदम इन्द्रियान्तर्गत और सर्वोच्च कल्याणकारी सत् की परीक्षा ग्रीर खोज के प्रयोग में, जो कि जीवन ग्रीर सौन्दर्य के उन समस्त पृथक् जीवन-केन्द्रों का एक साथ ग्रादि ग्रीर ग्रन्त है जो कि मेरे भीतर और मेरे चारों ओर मुक्ति और अभिव्यक्ति की चेष्टा में रत है। साथ ही, दु:ख है कि विकृति ग्रीर विभेद के वे तमोमय ग्रीर नाशकारी

तत्त्व मुभ्ने उतने ही अवगत रहते हैं जो कि अपनी दुष्किया से स्वस्थ जीवन के विकास में बाधक बना करते हैं। कुछेक हद तक ये विकारी शिक्तयाँ बाह्य- प्रकृति में मौजूद रहती मालूम होती हैं; किन्तु जिस हदतक भी मानव की साहसी आत्मा प्रकृति की विपरीतता पर काबू पाने और उसे व्यर्थ करने में आश्चर्यंकारी क्षमता से युक्त हैं, वे (विकारी शिक्तयाँ) आज मनुष्यों के हृदयों में, और खासतौर से मेरे हृदय में, कहीं अधिक खतरनाक हैं। बिना सहारे में भी अत्यधिक बार आस्था खो बैठता हूँ और इन दुष्प्रवृत्तियों की आसुरी शिक्त के आगे निस्सहाय होते-होते बचता हूँ। और तब सहायता और रक्षा के लिए किसी दूसरे व्यक्तित्व से, वह मानवी है। अथवा देवी आत्मा का निकटतर संग पाने को प्रवृत्त होना पड़ता है।

सौभाग्य से में उस सम्प्रदाय में पैदा हुआ और पला हूँ जहाँ भत और वर्त्तमान दोनों ने मिलकर ईसा मसीह की ऐतिहासिक मित को मभे उस ग्रगाध चित्त-सत्ता के सर्वोच्च ग्रवतार-रूप में साक्षात कराया, जो कि शिव भौर सुन्दर मात्र के हृदय में विराजती दीखती है। चितन ने, प्रार्थना ने, भौर एक ग्रीर भी शक्तिमयी उस परम्परा के प्रभावों ने, जो कि पुरातन की विवेकशीलता से पवित्र हुई, और ग्रव, जैसा कि शायद पहले कभी भी नहीं, विपरीत जमा हुई मलिनताओं से विशद्ध हुई है - मुक्ते विश्वस्त कर दिया है कि यह इतिहास-गण्य व्यक्ति विश्व ग्रीर विश्वपति के हृदय में वह स्थान ग्रहण किये हुए है जो कि ग्रन्य किसी भी मानव-मित्त या दैवी ग्रवतार की पहुँच के बाहर है। उसी घाटमा का ग्रन्य मानव-प्राणियों में भी कछ कम किन्त फिर भी गौरवमय-गरिमासहित अधिवास है। अनेक उनमें वे हैं, जिनकी स्मृति का पीछे अब कोई भी उल्लेख नहीं रह गया है और कुछ उनमें ऐसी आत्मायें हैं कि जिनकी यादगार को ग्रपने जातीय इतिहास के उज्ज्वल जगमगाते रत्नों के रूप में सुरक्षित रखा गया है। उनके ग्राभामण्डल पर एक थोड़े से काले चिह्न भले ही मिल जांग लेकिन इनसे उनकी कल्याणमयता ध्रंघली नहीं हो पातो । में इन सब को शास्वत ईसा के दूतों या पैगम्बरों के रूप में देखता है। भले ही उनमें से कुछ ने ईसा को ग्रपना प्रभ और परमात्मा न माना हो या न मान पाये हों।

इतिहास के इन महान् पथ-प्रदर्शकों में, मेरे विचार में मोहनदास करम-चन्द गांघी एक ऐसे हैं जो सभी युगों के सर्वश्लेष्ठों में गिने जा सकते हैं श्लीर जो अहिंसा-सत्याग्रह का पैगाम लेकर श्लाये हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि वे हमारे युग के सबसे बड़े व्यक्ति हैं। यद्यपि इस युग में श्लानेक नई श्लीर सुन्दर बातों की लोज हो चुकी है, परन्तु फिर भी, प्राचीन विश्वास भीर सदाचार के हास से, मशीन के अत्याचार से, तथा पूंजीवाद और सैन्यवाद द्वारा विज्ञान के दुरुपयोग से, आज ऐसा संकट उपस्थित हो गया है, जैसा संसार में और कभी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, आज तो यह भी प्रतीत होता है कि अनीति और स्वार्थ से सनी हुई मानव-इच्छायें तथा वासनायें युद्ध के द्वारा जिस विश्वव्यापी अव्यवस्था और संहार की सृष्टि कर रही हैं, उससे सारी मानव-सभ्यता अथवा (क्योंकि यह शब्द कुछ अस्पष्ट है) व्यवस्था, करुणा और विद्या से युक्त सारी मानव-जाति ही नष्ट-अष्ट हो जायगी।

मैंने इस लेख में यह समभाने की कोशिश की है कि गांघी के महान् भीर श्रत्यन्त सम्बद्ध श्रीहंसा और सत्याग्रह के श्रादर्श ही केवल वे उपाय जान पड़ते हैं जिनसे हमारी छिन्न-विच्छिन्न और रुग्ण श्रवस्था को मुक्ति तथा स्वस्थ और सच्चा जीवन प्राप्त हो सकता है। और ऐसा करते समय, साथ-ही-साथ मुक्ते यूरोपीय विचार-श्रुंखला के गत इतिहास में श्राये इन श्रादशों के उल्लेखों पर भी नजर डालते जाना है, क्योंकि श्रीधकतर श्रांखों से श्रोभल और प्रायः ईसाई संस्कृति के नेताशों द्वारा तिरस्कृत और उपेक्षित रहकर भी वे अभी कायम हैं। (भारत और चीन में श्राहंसा का जो इतिहास रहा, उसके बारे में

उस यूरोप के मध्य में, जो म्राज घ्वंस और विनाश के लिए तलवारों से भी कहीं अधिक भयंकर ग्रसंख्य साधन जुटाने में तेजी के साथ संलग्न है, जर्मन प्रदेश सिलीसिया है। वहाँ गौरलिज नामक एक प्राचीन नगर है, जो ग्रब ग्राधुनिक साज-सज्जा से सिज्जित है। यहाँ एक प्रमुख सड़क पर जहाँ कि मोटरों की ग्रावाज से वायु गूँजा करती है, एक महान् किन्तु ग्रस्पच्याति ईसाई जेकब बोहमे के सम्मान में एक प्रस्तर-मूर्ति कोई पन्द्रह वर्ष हुए स्थापित की गई थी। इस मूर्जि के निचले भाग में स्वयं उस ईसाई सत्युक्ष के ग्रास्था श्रीर चेतावनी भरे शब्द खुदे हुए हैं—''प्रेम और विनय ही हमारी तलवार हैं"; ''जिसके द्वारा ईसा के काँटों के ताज की छाया में हम लड़ सकते हैं।'' इन शब्दों से उस उद्धरण की पूर्ति हो जाती है जिसे कि उस वृद्ध रहस्यवादी संत ने वहाँ ग्रंकित किया हैं। ग्रीर बोहमे वह संत थे जिन्होंने ईश्वर-सत्ता के प्रति ग्रपनी ग्रास्था के ग्रथं ग्रनेक विपदायें सहीं। इस ग्रास्था ही के ढारा मानव का उद्धार ही सकता है, यह घोषणा करने के ग्रपराध में वह घर से निकाल दिये गए थे। यूरोपीय इतिहास, निश्चय ही ग्रन्य ग्रनेक विनयी, ग्रेमी ग्रीर निर्भीक नर-जारियों की कथाग्रों से भरा है जिन्होंने कि उसी, यानी ग्राहिसा के, सन्देश को

श्रपने जीवन में निभामा है श्रीर देश की सामाजिक श्रीर राष्ट्रीय प्रवृत्तियों में श्रिविकांश को श्रीहंस। के विपरीत जाते देखा है। लेकिन वास्तव में बहुत ही कम उस बल, साहस श्रीर प्रेरणा का संचय कर पाये जिससे मौजूदा व्यवस्था के निर्वाण श्रीर समाज के पुनर्निर्माण के लिए वे श्रपने देशवासियों को विश्व-प्रेम का उपदेश प्रभु-सन्देश के रूप में खोलकर सुना सकते। श्रव तक परलोक-वाद के अतिरंजन की परम्परा होने के कारण, ऐसे श्रात्म-ज्ञानी व्यवित लगभग हमेशा यह समभ कर खामोश हो जाते रहे कि दुनिया की व्यवस्था का विनाश तो विधि द्वारा ही निश्चित है, श्रीर इसलिए वे दोनों सुधार के बस की बातें नहीं हैं।

ग्राखिर ग्रव, जब कि यूरोप, जिसका कुछ भाग फिर भी ईसाई होने का दावा कर रहा है, अन्य समस्त 'सभ्य' जातियों के साथ एक साथ एक म्रात्मघातक युद्ध की स्रोर भी जी-जान से बढ़ रहा है,साम्प्रदायिक स्रोर धार्मिक भगड़ों से बुरी तरह छिन्न-विच्छिन्न भारत में एक छोटे-से पतले-दुबले हिन्दू का उदय हुआ है। वह पहले वकील भी रह चुका है। ग्रब वह हजारों स्त्री-पुरुषों को सत्य और न्याय के नाम पर एक बिलकुल नये किस्म की लड़ाई के लिए भरती होने को प्रेरित कर सकता है। यह एक ऐसी लड़ाई है, जिसके सैनिक विनाशकारी यंत्रों के गन्दे स्पर्श से एकदम मलग बचे रहने की कोशिश करते हैं। यह एक लड़ाई है जिसके लड़ने के लिए है निर्दोष ब्रात्म-शक्ति ब्रीर म्राहिसा, निर्दय शत्रुमों के भी साथ दिखाई गई सद्वृत्ति, और ईश्वर के समक्ष निष्ठापूर्ण विनय । हां, मैं कहूँगा, यह लड़ाई है, जो खुशी-खुशी ईसा का काँटों का ताज और उसकी सूली का दर्द अपनाकर इस दृढ़ आस्था से लड़ी जाती है कि यह वह सूली और काँटों का ताज है जिससे पीड़ित और पीड़ा देनेवाले दोनों सुधरकर ईश्वर तक पहुँच सकेंगे। भारतीय पाठक मुभे क्षमा करेंगे कि मैं स्वभाववश ईसाईघर्म की भाषा पर उतर ग्राता हूँ। लेकिन में हिन्दु धर्म की हृदय से प्रसंशा करता हूँ कि जिसने ग्रहिंसा के पैगम्बर को जन्म दिया है।

जहाँ आज इस दुनिया में चारों श्रोर भय श्रीर अन्धकार छाया हुआ है, वह एक स्वप्न है, इतना सुन्दर कि वह सच हो श्राया होगा । पर यदि विश्वसनीय साथियों की बातों पर विश्वास करें, श्रौर विश्वास कर सकते हैं तो आश्वासन की सूचना है कि एक जीवन श्रौर स्फूर्ति देनेवाले जन-श्रान्दोलन के प्रथम प्रयोग श्रारम्भ होगये हैं अबतक उसमें श्रसफलतायें और भूल-चूक (नेता श्रौर उसके श्रनुयायियों द्वारा ) हुई हैं, यह जुदा बात है। पिछले कुछ महीनों में महात्मा (श्रामतौर से इसी पद से भारत में उन्हें विभूषित किया जाता है

श्रीर वह स्वयं इसे ग्रहण करने से इनकार करते हैं ) ने स्वयं एक बार फिर पिछली असफलता और निराशा की ग्रनुभृति को नि:संकोच स्वीकार किया है, लेकिन फिर भी भविष्य में अपना ग्रहिग विश्वास प्रगट किया है। "ईश्वर ने मुफ्ते", वह लिखते हैं, "इस कार्य के लिए चुना है कि मैं भारत को उसकी ग्रपनी ग्रनेक विकृतियों से निवृत्ति पाने के लिए ग्रहिंसा का ग्रस्त्र भेंट करूँ।... ग्रहिंसा में भेरी निष्ठा ग्रव भी उतनी ही दृढ है जितनी कभी थी। मुक्ते पक्का विश्वास है कि इससे न सिर्फ हमारे अपने देश ही की सब समस्यायें हल होंगी, बिक्क इससे, यदि उपयोग ठीक हुआ, तो वह रवतपात भी एक जायगा जो कि भारत के बाहर हो रहा है और पाक्चात्य जगत को उलट देना चाहता है।"

जरा ख याल तो कीजिये एक उस लोकव्यापी और देश-भिवत से ग्रोतप्रोत श्रान्दोलन का, उन लोगों में, जो कि ग्राक्षान्त विदेशी लोगों के शासनाधीन हैं और जहाँ मालूम होता है सहस्रों ने श्रानन्द-मग्न और विश्वस्त भाव से नीचे लिखे वचनों को ग्रपने कर्म का श्राधार-सृत्र स्वीकार किया है। ये वचन उनके उस महान् नेता की लेखनी ग्रथवा मख से निकले लिये गए हैं।

"श्राहिसा का श्रर्थ श्राधिक-से-श्राधिक प्रेम है। श्राहिसा ही परम धर्म है; केवल उसीके बलपर मानव-जाति की रक्षा हो सकती है।"

"वह जो ग्रहिंसा में विश्वास रखता है, जीवन-रूप परमात्मा में विश्वास करता है।"

''श्रिहिंसा शब्दों द्वारा नहीं सिखाई जा सकती। हृदय से प्रार्थना करने पर ही वह प्रभू की कृपा से श्रन्त:करण में जगती है।''

"अहिंसा जो सबसे बीर हैं, और बिल्प्ड हैं, उनका शस्त्र है । ईश्वर के सच्चे जन में तलवार चलाने की शिवत होती है, लेकिन वह चलायेगा नहीं, क्योंकि वह जानता है कि हरेक ग्रादमी ईश्वर का प्रतिरूप है।"

"यदि रक्त बहाया जाय, तो वह हमारा रक्त हो । बिना मारे चुपचाप मरने का साहस जुटाना है ।"

"प्रेम दूसरों को नहीं जलाता है, वह स्वयं जलता है, ख़शी-ख़शी कष्ट सहते मृत्यु तक का आर्लिंगन करता है। किसी एक ग्रंग्रेज की भी देह को वह मन, वचन, या कमें से, जान-बुक्तकर क्षति नहीं पहुँचायेगा।"

"भारत को अपने विजेताओं पर प्रेम से विजय पानी होगी। ह्यारे १ कुछेक स्थानों में मैंने गांधीजी के अलग-अलग वचनों को, जैसे कि वे गांधीजी द्वारा स्वयं अथवा भिन्न लेखकों द्वारा प्राप्त हुए थे, संक्षिप्त कर दिया है या जोड़ दिया है। लिए देशभिक्त ग्रौर मानव-प्रेम एक ही चीज है। भारत की सेवा के प्रयोजन से मैं इंग्लैण्ड या जर्मनी को नुकसान न पहुँचाऊँगा।"

"अहिंसा और सत्य ग्रिभन्न हैं। एक का ध्यान करो कि दूसरा पहले

ही या जाता है।"

"सत्य से परे और कोई ईश्वर नहीं है। सत्य ही सर्वप्रथम खोजने की

वस्तु है।"

"स्वयं ईश्वर द्वारा संचालित हमारे पवित्र युद्ध में कोई ऐसे भेद नहीं हैं जिन्हें गुप्त रखने की चेष्टा की जाय, चालाकी की कोई गुंजाइश नहीं है, ग्रसत्य को कोई स्थान नहीं है। सब कुछ शत्रु के सामने खुलेग्राम किया जाता है।"

"सत्याग्रह के लिए ग्रावश्यकता है कि शुद्धि के लिए प्रार्थना करके

ऐन्द्रिक ग्रीर ग्रहंगत समस्त वासनाग्रों पर काबू पाया जाय।"

"एक एक पग पर सत्याग्रही ग्रपने विरोधी की श्रावश्यकताश्रों का खयाल करने के लिए बाध्य है। वह उसके साथ सदा विन प्रश्नौर शिष्ट रहेगा यद्यपि सत्य के विरुद्ध जानेवाली उसकी बात या हुक्म को वह नहीं मानेगा!"

"सत्याग्रही न्याय के रास्ते से नहीं डिग्गा। पर वह सदैव शान्ति के लिए उत्सुक रहता है। दूसरों में उसको ग्रत्यन्त निष्ठा है, ग्रनन्त घैर्य है ग्रौर ग्रमित ग्राशा है।"

"मानव-प्रकृति तत्त्वतः एक है और इसलिए अन्यायकारी (अन्त में )

प्रेम के प्रभाव से ग्रष्टूता रह नहीं सकता।"

"घरती पर कोई शक्ति ऐसी नहीं, जो शान्ति-प्रिय, कृत-संकल्प और ईश्वर-भीरु जनों के ग्रागे ठहर सके। संसार के समस्त शस्त्र-मंडारों के मुकाबले भी ग्रीहिसा ग्रिविक शक्तिशाली है।"

"जो ईश्वर से डरता है, उसे मृत्यु से कोई भय नहीं।"

"रण-क्षेत्रवाली वीरता तो हमारे लिए संभव नहीं। लेकिन निर्भीकता बिलकुल जरूरी है। शरीर के चोट खाने का डर, रोग या मृत्यु का डर, घन-संपदा, परिवार श्रथवा ख्याति से वंचित होने का डर, आदि सब डर छोड़ देने होंगे। कोई वस्तु दुनिया में हमारी नहीं है।"

''ग्रॉहसा के लिए सच्ची विनम्रता चाहिए, क्योंकि 'अहं' पर नहीं, केवल ईश्वर पर निर्भर होने का नाम ग्रीहसा है।"

ग्रसल में, जिस हद तक दुनिया की सम्पदा का ग्रनुचित हिस्सा बटोर-कर ग्राराम से बैठे हुए हैं, या ग्रपने साथी जनों को शोषित करने या उनपर शासन चलाने में सन्तोष का अनुभव करते हैं, वहाँतक भले ही हमें ऊपर के जैसे सिद्धान्तों को अपने नित्य-जीवन में लाने में डर लगता हो; लेकिन सद्मावना-भरे उन सब स्त्री-पुरुषों को, जो मानव और ईश्वर में और आत्मानन्द के जगत की वास्तविकता में निष्ठा रखकर जीवन बिताने की चेष्टा करते हैं, अवश्य ही एक ऐसे आन्दोलन में आह्लाद मिलना चाहिये, जिसने, बावजूद अपनी सब भूल-चूकों के, मानव-इतिहास में पहले-पहल अपनी पताकाओं पर विशुद्ध जीवन-स्फूर्ति देने वाले ऐसे उपदेश-वचन अंकित किये हैं।

खासतौर से ध्यान देने योग्य बात यह है कि कम-से-कम दो ऐसे अवसरों पर, जहाँ कि सिवनय-अवज्ञा के रूप में सत्याग्रह-आन्दोलन ने एक अपर्याप्त रूप से शिक्षित जनता में भयावह उत्तेजना का ऐसा वातावरण पैदा कर दिया था, जिससे नौबत हिंसात्मक कार्यों तक पहुँच गई थी, भारत के इस नेता ने एक नितान्त असाधारण साहस का परिचय दिया। अपनी 'हिमालय-जैसी भूल' को उसने कबूल किया और आन्दोलन को एकदम बन्द कर दिया, यद्यपि उसके बहुत-से अनुगामियों को बुरा लगा और उन्हें रोष भी हुआ। इसके अतिरिक्त हिंसा और अत्याचार की बुराई का प्रतिरोध करने के लिए गाँधीजी का जो कार्यक्रम है, उसीसे अभिन्न रूप में जुड़े हुए और विविध कार्यक्रम हैं जिनसे प्रकट होता है कि "जो सबसे दीन हैं, नीचे गिरे हैं, कहींके नहीं रहे हैं", और खासतौर से जो भारत के 'अछ्त' बने दर-दर मिलते हैं उन सबसे सत्याग्रही किस बेचैनी के साथ मिल कर एक हो जाने को उत्सुक रहता है।

पिछली कुछ शताब्दियों में पश्चिम के तौर-तरीके और विचार-संस्कारों ने फैल कर पृथ्वी के अधिकांश भाग को आच्छादित कर लिया है। पर उस समाज में ईसा के सुन्दर आदर्शों का बहुत-से-बहुत उपयोग है तो वह अंश-मात्र। यह सब है कि उस संस्कृति के प्रभाव से जीवन को स्फूर्ति मिली है, अभागों और पीड़ित जनों को न्याय, दया और सहायता का कुछ-कुछ भाग प्राप्त हुआ है, सचाई और ईमानदारी को बल भी मिला है, और एक बहुत बड़ी संस्था को भोग-प्रधान जड़वाद के दलदलों से उबरने का मौका भी मिल सका है। लेकिन इन क्षेत्रों में भी उस पद्धित की सफलता अत्यन्त सीमित हो कर रह गई है। उधर ईसाई आदर्श तो, जैसा कि हम जानते हैं, बेकारी, ज्यावसायिक प्रतियोगिता, और युद्ध की मुसीबतों को दूर करने में अकृतकार्य ही हुआ है। वजह यह है कि लगभग सब ईसाई, यहाँतक कि अतिशय धार्मिक जन भी 'सुरक्षितता' के मोह में रहे हैं और उन्होंने अपना विश्वास अनात्म में और जड़ता में और संचित सम्पदा में अटका लिया है। शान्ति-

रक्षा के निमित्त ध्वंसकारी जस्त्रों में उनका विश्वास है, ईश्वर में और ईश्वरदत्त और ग्रात्म-शिव्त में ग्रास्था उन्हें नहीं रही है। हम ईश्वर और लक्ष्मी दोनों की साधना करना चाहते हैं। हम ग्रपते को बेशुमार ऐसे सामान से चिरा रखते हैं जो प्रायः ग्रज्ञान और ग्रान्चिकुक मजूरों और ग्रात्मा का हनन करने वाली मशीनों द्वारा बना होता है। हम ग्रपने नौजवानों को मार-काट और ध्वंस की शिक्षा पाने की प्रेरणा देते हैं, और यह सब इसलिए कि ग्रप-राधियों ग्रीर भूखा के हमलों से हम बचे रहें। पर हमारे लालच और स्वायं से भूखा और भूखा रहने को लाचार होकर ग्रंत में ग्रपराधी हो उतरता है।

ईसा ने अपनी महान् उपदेश-वाणी में, और इससे भी अधिक स्वयं अपने जीवन और मृत्यु के दृष्टान्त द्वारा, हमेशा के लिए इस भूठी सम्यता की चिकित्सा बतादी है। वह स्त्री और पुरुषोंका आह्वान करते हैं कि वे सीखें कि किस प्रकार जीवन की सादगी और स्वस्थ-कर दीनता से (पतनकारी लाचार दीनता से नहीं) संतुष्ट रहना चाहिए, और किस प्रकार अन्य सभीसे ऊपर परमात्मा, आत्मानन्द, और जीवन-मोक्ष को महत्व देना चाहिए। वह कहते हैं कि सब मानव-प्राणियों से एकता प्राप्त करो और एक दूषित आत्मा का मुका-बला अजैय चैयं और प्रेम से करो। इस विश्वास से विचलित न होश्रो कि अन्यायी भी न्यायी बन सकता है। और निष्ठा प्राप्त करो कि बलपूर्वक किसीका हिंसा-त्मक प्रतिरोध करने के बजाय स्वयं कष्ट सहोगे और इसमें जाने देने को तैयार रहोगे। बूरों को भलों में बदल देने की यही परमात्मा की रीति है।

आदि से, ईसा के कुछ थोड़े ही अनुयायियों ने बुराई का मुकाबला करने का यह तरीका पूरे तौर पर समक्षा मालूम होता है। यह हमारा दुर्भाग्य है। ग्रौर तो ग्रौर, बाइबिल में भी, जहां इसकी व्याख्या है, वहां पुरानी दण्ड-भावना का भी ग्रावरण चढ़ गया है। कम-से-कम कुछ लेखकों ने तो उस पवित्र पुस्तक में विचारों की कल्पना की है कि कोप ग्रौर दण्ड की तलवार चलाना ईश्वर का ग्रौर राज्य का—यानी नास्तिक राज्य का—ग्राधकार-सिद्ध कमें है; हां, व्यक्ति-रूप से, एक ईसाई को बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए। कुछ ग्रस्वाभाविक नहीं था कि ईसाई-धर्म-शासन (चर्च) ने भी इस धारणा को ग्रपनाया। ग्रौर फिर उस जहर को ईसाई लोक-शासन में भी प्रविष्ट कर दिया। खासतौर से यह मूल घारणा कि, ईश्वर के पुत्र मसीह ने एक नित्यवर्त्ती नरक की सत्ता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, ईसाई विचार पर कलंक की तरह विद्यमान है। ऐसे विश्वास को लेकर 'कॉस' (आत्म-यज्ञ) के ग्रथं के पूरे महत्त्व की पाना ग्रत्यन्त कठिन हो जाता है।

सम्पूर्ण मानव के रूप में मसीह के व्यक्तित्व के प्रति आत्यंतिक भिक्त (ग्रौर भक्ति उचित है यदि, ग्रौर में मानता हूं कि ग्रवश्य, ईसा लोकोत्तर पुरुष थे) यहां तक कि गृढ़ आराधना और प्रेमरूप ईश्वर के प्रति तन्मयता भी ईसाई मत के सन्तों को मानव-समाज के प्रति उस ईश्वर के यथार्थ ब्रादेश को प्रकट करने में असफल रही। निस्सन्देह, उनमें अनेक ने सच्ची अहिंसा का ग्राचरण किया । लेकिन ईसाइयत के किसी बड़े नेता ने मनुष्य-जाति के उद्घार के लिए प्रहिंसा को अकेला एक कारगर उपाय नहीं बताया। पीछे सन्तजन हुए जिन्होंने प्रयत्न किये कि ईसाइयत सामाजिक हिंसा से छुटे। पर जान पड़ता है कि ये भी ऐसे ईश्वर के रूप में श्रद्धा रखते रहे जिसमें कोध और दण्ड की भावना को स्थान है। उनका विश्वास ऐसे ईश्वर में मालूम होता है कि जो हमारे युद्धों का पुरस्कर्त्ता है भीर जिसने जीवन-काल में प्रायश्चित्त न हो सकने वाले पाप-भोग के लिए अनन्त नरक-यातना का विधान किया है। जहाँ-तहाँ विचारक और साधु-सन्त लोग यदि हए भी हैं तो उनकी आवाज अरण्य-रोदन की तरह अनसुनी रह गई है। उनपर ध्यान नहीं दिया और उन्हें गलत समभा गया है। म्राखिर मानवता की परम म्राबश्यकता की घड़ी में लियो टाल्स्टॉय का उदय हुन्ना। युवाबस्था में उन्हींसे मैंने प्रकाश पाया है भौर उनकी कथाकार की धन्य-शक्ति का में कृतज्ञ हूं। उनके लेखों से लोगों में अपने सम्बन्ध में तर्क-वितर्क पैदा होता है। वही फिर फल लाता है। टाल्स्टॉय के पश्चात् महात्मा गांधी हमारे समक्ष हैं। उन्होंने, ईसामसीह के शिक्षा-स्रोत से टाल्स्टॉय ने जो उन शिक्षाश्रों का स्पष्टीकरण किया, उससे तथा पवित्र हिन्दु-शास्त्रों से प्रेरित होकर ग्रहिसा का सन्देश ग्रहण किया ग्रौर जीवन के हर विभाग में उसका उपयोग किया है और उसको ऐसे तर्क-सिद्ध श्राकर्षक रूप में सामने रक्खा है कि हजारों पिपास्-आत्माग्रों की तुष्ति होती है। उस सन्देश में हृदय पर अधिकार करने का बड़ा बल है और वह विज्ञान-युक्त भी है। १

१. यहाँ स्मरण दिलाना अच्छा होगा कि दक्षिण अफीका की अपनी पहली सार्वजनिक अहिसक प्रवृत्ति के आरम्भ में गाँधीजी अपने को टाल्स्टाँय का शिष्य मानते थे। अपनी सब प्रवृत्तियों का विवरण लिखकर गाँधीजी ने टाल्स्टाँय को भेजा था। सन् १६०३ में (अपनी मृत्यु से कोई सात वर्ष पहले) टॉल्स्टाँय ने जवाब में एक लम्बा पत्र दिया। वह पत्र बड़े काम का है। उसके अन्त में जो वाक्य थे, वे भविष्य-वाणी जैसे लगते हैं। लिखा था 'दुनिया के इस दूसरे छोर पर रहने वाले हमलावरों को मालूम होता है कि

ईसाई साबु-सन्तों के सद्श गांधीजी को भी ईश्वर निश्चय-पूर्वक नीति-वान और व्यक्तिवत् रूप में प्रतीत होता है। यह तो है ही कि ईश्वर अपौरु-षेय हैं। यहाँ दोनों की मान्यताओं में मैं कोई भेद नहीं देखता। न तो पुन-र्जन्म का हिन्दू-विश्वास उनके व्यावहारिक उपदेश पर कोई ऐसा प्रभाव डालता दीखता है, जिस पर किसी भी तरह एक ईसाई को आपत्ति हो सके। और गांधीजी के लेखों में, कहीं इस प्रकार का संकेत मुक्ते नहीं मिला कि ईश्वर में, पुरुष-रूप, वह कोध की किसी भावना या दण्ड के किसी कार्य की गुंजाइश देखते हों। यह तो धन-तृष्णा है, मनुष्य का ग्रहंकार और स्वार्थ है, जिसका दण्ड मनुष्य स्वयं भोगता है और नष्ट होता है। गांधीजी कहते हैं, "ईश्वर प्रेम हैं।" "वह तो सिहण्णुता का अवतार हैं।" "उसका तन्त्र ऐसा सम्पूर्ण प्रजातन्त्र है कि उसकी दुनिया में समानता नहीं हो सकती।" पाप-फल भीर कर्म-सिद्धान्त की व्याख्या में गांधीजी निर्गुण-निराकार ईश्वर के तत्त्व की मानते मालूम होते हैं। बोहेम ग्रीर लाँ ग्रीर कुछ ग्रन्य ग्राबुनिक विचारकों ने कर्म में ही फल-शान्ति मानी है। वह शायद संत पॉल की मान्यता थी। गाँधीजी भी उसके बिल्कुल समीप हैं। गाँघीजी के ब्रादेश में जो एक ब्रगम्य निष्ठा है उससे पापीमात्र के निरन्तर और श्रनिवार्य उदार के तत्त्व का और ईश्वर के साथ मनुष्य-जाति की वास्तविक एकता के तत्त्व का भी प्रतिपादन होता है। "ग्रात्मा सब की एक है...में इस तरह पापी-से-पापी के कर्म से अपने ग्रापको ग्रलग नहीं करता....मेरे प्रयोग (अर्थात् सत्याग्रह) में इसलिए तमाम मनुष्य-जाति का सवाल आ जाता है ।"

पर दूसरी स्रोर यह कोई अचरज की बात न होगी यदि मेरे समान एक पश्चिम देश के ईसाई को गांधीजी के समूचे कार्यक्रम में सहमति न हो सके। उदाहरण के लिए, विवाह के सम्बन्ध में उनके विचार ग्राहंसा से संगत न मालूम होकर श्रात्यन्तिक काया-दमन के लगते हैं। उनकी स्वदेशीकी धारणा ग्रौर शुद्ध हिन्दू राष्ट्रीयता भी यथार्थ सनातनी स्थवा ईसाई श्राहंसा-सत्याग्रह की प्रकृति से असंगत ग्रौर विभिन्त या विपरीत भी जान पड़ती है। पर दिन-पर-दिन यह हममें से ग्रांचकाधिक पर प्रकट होता जाता है, जैसे कि एक भार-

१. सन् १६२४ में दिल्ली में उपवास के समय के गांधीजी के वचन।

वहाँ ट्रान्सवाल में जो काम कर रहे हैं वह बहुत ही आवश्यक काम है। दुनिया में जितने काम किये जा रहे हैं, उन सबमें महत्वपूर्ण आपका काम है। उसमें ईसाई देश ही नहीं, बल्कि दुनियाके सब देश भाग लिये बिना बच नहीं सकेंगे।" तीय मिशनरी ने कहा है, ''सत्याग्रह, जैसा कि गांघीजी बतलाते और ग्राचरणमें लाते हैं, ग्रथवा उनके सच्चे ग्रनुयायी जीवन में जिसे उतारते हैं, वह ईसाई-धर्म की मूल शिक्षा से एकदम ग्रभिन्न है। वह बुराई को प्रेम से जीतने और स्वेच्छा से स्वीकार की गई और प्रीति के साथ बरदास्त की गई बेदना के बल से पाप को धर्म में परिवर्तित कर देनेवाले शास्वत सिद्धान्त 'कॉस' यानी ग्रात्म-श्राहुति ग्रीर ग्रात्म-थन का दूसरा रूप है।''

ईसाइयों को इस बात का तो सामना करना ही होगा कि जाहिरा तौर पर उनके सम्प्रदाय का न होकर वह एक सनातनी (कट्टर) हिन्दू है। टाल्सटाँय की ऐसी ही भिन्न स्थिति की भी कल्पना कीजिए जिसने कि काँस के ब्राहुति-घम के सार को पाया है और समाज के लिए उसके परम महत्व को समभा है। वह है जो असलियत में ईसामसीह की दूसरों के पापों का प्रायश्चित्त करनेवाली और जीवनदायिनी मृत्यु के रहस्य को धारण कर सका है, और वह है कि उस सन्देश के प्रति अपनी तत्पर लगन और निष्ठा से हजारों आदिमयों में वैसी ही त्याग की स्फूर्ति भर सका है। वह घन-तृष्णा को परास्त करता आया है और काया के विकारों में कभी फँस नहीं गया। मुक्ते विश्वास है कि जन्म और स्व-भावगत हिन्दू-संस्कारों की बाधा न होती, तो ईसामसीह की शिक्षा का ऋण ही नहीं, बल्कि स्वयं ईसामसीह के जीवन के सर्वोच्च आदर्श और उसका प्रेरक आहमा को आज गांधी अपने सत्याग्रह के मूल में स्वीकार करते।

जब सोचता हूँ कि मनुष्य-जाति के इतिहास पर सत्याग्रह का क्या प्रभाव पहेगा, क्या परिणाम इस सम्पर्क का होगा, तो कल्पना कुछ इस तरह की सम्भावनायें प्रस्तुत करती है। ग्रिधनायक तंत्रवाले राष्ट्रों की रीति-नीतियाँ कैसी भी बुरी हों, लेकिन धार्मिक बुद्धि के लिए तो परिस्थिति के दो पहलू विचारणीय हैं। एक तरफ प्रजातन्त्र कहे जानेवाले पश्चिम के राष्ट्र हैं। सभ्यता, संस्कृति या धर्म के विषय में यही देश अगुग्रा हैं। पर ये दुनिया की जो बहुत-सी जमीन, माल ग्रीर साधन ग्रपनाये बैंठे हैं, उसमें ग्रीर मुल्कों के साथ बराबरी का बँट-वारा करने को वे तैयार नहीं हैं। उधर खुलकर जोर की ग्रावाज के साथ यही देश ऐलान करते हैं कि उनके पास जो कुछ भी धन-जन-साधन उपलब्ध हैं, उन सबको लड़ाई में फ्रोंक देने को वे तैयार हैं। ग्राधुनिक लड़ाई का रूप कल्पना में न लाया जाय तो ही ग्रच्छा है। उसके ध्वंस की तुलना नहीं हो सकती। ग्रीर यह युद्ध होगा किसलिए ? इसलिए कि आसपास के जो भूखे देश लूट में ग्रपना भी हिस्सा माँगते हैं उन्हें दूर ठिकाने ही रक्खा जाय। धन-दीलत ग्रीर ग्रिधकार के पीछे बेतहाशा ग्रापाधापी ग्रीर होड़ा-होड़ लगी हैं। तिसपर उस

वृत्ति में या मिली है बुद्धि की चतुरता। यादमी का दिमाग बेहद बढ़ गया है प्रकृति की शक्ति ग्रीर मनुष्यों के संगठन को काबू में करके यब वह बहुत कुछ कर सकता है। नतीजा यह हुआ है कि भारी शक्ति बटोरकर लोग उन ग्रामुरी वृत्तियों को पोस रहे हैं। ऐसे क्या होगा? होगा यही कि सारी दुनिया में डिक्टेटरशाहियों या कि ग्रन्य तन्त्र-शाहियों के गुटु लोक-तृष्णा ग्रीर शक्ति-संचय की प्यास में ग्रापस में घमासान मचायेंगे ग्रीर प्रजातन्त्र नामवाले देश भी उन ग्रन्य तन्त्र-शाहियों की ताकत का मुकाबला ताकत से करेंगे। इस तरह मुसीबत ग्रीर बढ़ेगी ही। त्रास बढ़ेगा, दैन्य बढ़ेगा। लोभ ग्रीर ग्रातंक का दौर-दौरा होगा। क्योंकि ग्राज की-सी लड़ाई की भीषणता के बीच या तो यह है कि प्रजातन्त्र राष्ट्र दुश्मनों की ज्यादा मजबूत हिसा-शक्ति के ग्रागे हार कर नष्ट हों या फिर अपने ही ग्रन्दर सैनिक वर्ग ग्रीर वृत्ति-प्रधानता बढ़ते जाने के कारण, ग्रावश्यकता के बोभ से स्वयं ग्रपने में ही डिक्टेटरशाही उपजाकर उसके हाथों पड़कर नष्ट हों।

उसके बाद फिर तो विश्वव्यापी पैमाने पर पुराने रोम-शाही के खुले दौर का समय होगा ही। दया और घर्म की पूछ तब नहीं होगी। पर जैसा कि सशस्त्र विरोध के मिटने के बाद, रोम-राज्य भी घीरे-घीरे उदार और निष्पक्ष होने लगा था, वैसे ही दुनिवा की यह एकच्छता, स्वेच्छाचारी और जड़वादी रहते हुए किसी कदर कम सख्ती की ओर एवं एक निरंकुश की बुजुर्गशाही की ओर भुकेगी।

पर फिर भी हजारों लाखों स्त्री-पृष्ठ होंगे जो निरंकुशता के हाथों बिकेंगे नहीं, न उसके मूक साधन बनेंगे। उनका इनकार दृढ़ रहकर बढ़ता और फैलता ही जायगा। कष्टों से पित्रत्र, शनै:-शनै: ऐसे बहुत संख्या में समुदाय होते जायंगे। ईसाई उसमें होंगे, बौद्ध, हिन्दू, मुसलमान या अन्य धार्मिक वर्ग होंगे। ये समूह आपसमें पास खिवेंगे और इकट्ठे बनते जायंगे। वे सिह्ष्णू होंगे और रह-रहकर उनपर अत्याचार टूटेगा। (ईसाई होने के नाते यह विश्वास मुफे हैं कि अन्त में जाकर ईसा के सच्चे अपरिग्रह-धर्म के ही किसी स्वरूप की विश्वव्यापी विजय होगी, चाहे फिर उसमें सिदयाँ ही क्यों न लग जाय।) ये सब समुदाय सरकारी अत्याचार या जनताके अनाचार के प्रतिकार का जो उपाय करेंगे, वह अहिंसा-सत्याग्रह ही होगा; अधिक संगठित, अधिक व्यापक, अधिक अनुशासित, तेजोमय और विभले। पर भविष्य का वह प्रोइ आन्दोलन होगा इसी शिशु समर्थरूप में, जिसे हमारे इस युग में गांधीजी ने जन्म दिया है। और आगामी संतित के लोग गांधीजी की तरफ और उससे भी पिछे टाल्सटॉय

की तरफ इस नवय्ग के स्रव्टा के रूप में देखेंगे। कुछ काल तो अवस्य निरंकुश विश्व के नियंता अधिनायकजन, अपना बाह्य शत्रु न देख कर लोकमत का, खासतीर से नई पीढ़ी को ग्रपनी ही तरह की शिक्षा से छा देंगे ग्रीर सदा के लिए अजेय दिलाई देने लगेंगे। लेकिन आदमी के ग्रंदर की दिव्यात्मा को इस प्रकार दफनाकर कबतक रक्खा जा सकता है । ग्रन्तन: शासक-वर्ग की शक्ति अंदर से बीमे पर निश्चितरूप में क्षीण और खोखली होती जायगी। बुराई में, ग्रव्वल तो, स्वयं ही अनिवार्य नाश का बीज होता है, जो बढ़ता रहता है। ग्रीर यदि सद्भावनावाले लोग पथ-भ्रांत भौर ग्रचीर हिंसा का ग्राश्रय लेकर उसे न छेड़ें तो वह नाश और भी शीच्र ग्राजाय। यानी उस शासन-शक्ति के प्रतिस्पद्धीं दलों में फूट पैदा होने लग जायगी। दल बढ़ते जायगे और घरेल युद्ध-कलह मच जायगा। इन लड़ाइयों में असहयोगवाली सत्याग्रह-भावना के व्यापक प्रचार के कारण, लड़ानेवालों को बरसों गुजर जाने पर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए इस दुनिया से कम-से-कम लोग हथियार बनकर मरने को राजी मिलेंगे। आखिर इस घरती पर लाखों की संख्या में ऐसे स्त्री-पुरुष तैयार हो जांयगे, जो सबकुछ सह लेंगे, पर हिंसा, अन्याय और धन-तृष्णा के हाथों अनुचित अस्त्र बनने को राजी न होंगे।

साथ ही, यह विश्वास और आशा करने के लिए मजबूत कारण है कि सद्भावना का प्रभाव सत्याग्रहियों के संघों से फूट-फूटकर शर्नै:-शर्नै: शासकों भौर उनके अनुयाइयों की छावनियों में छाता जायगा। यह प्रभाव कोरी निषेधात्मक साधुता का नहीं होगा, बल्कि सूक्ष्म प्रेम का बल उसमें होगा। उस ईश्वर की निष्ठा का उसे बल होगा, जो ईसा में मृतिमान हुआ, या कही, बुद्ध अथवा कृष्ण में मूर्तिमान् हुआ; कही ईश्वर स्वयं उन का नेता और त्राता होगा । वास्तव में वही सत्य होगा, वही प्रेम होगा । वह प्रेम का अधिष्ठाता प्रभ होगा और सबके हृदय में स्वर्ग का राज होगा। इस प्रकार शासक लोग भी उन्नति करते-करते इस विषम संघर्ष के परिणामस्वरूप ग्रधिकाधिक मनुष्योचित व्यवहार के योग्य बनेंगे और शासन-शांति के भले के लिए सत्या-ग्रहियों की उपयोगिता पहचानकर उन्हें स्वराज्य ग्रौर स्वकर्म की अधिकाधिक स्वतन्त्रता देंगे। प्रर्थ-शास्त्र के क्षेत्र में इस स्वतन्त्रता का अभिप्राय होगा कि धर्म-संघ स्वावलम्बी होंगे और मशीन के विकारी प्रभाव से बचे रहेंगे। वही मशीनें रक्खी जांयगी और रह पायेंगी जो मनुष्य के सम्पूर्ण विकास ग्रीर पशु अथवा जन्तु-जगत् के भो सौन्दर्य और सुख के विरुद्ध न होगी। सत्या-ग्रही-धर्म-संघों में अधिक-से-प्रधिक संख्या में लोग खिचकर प्रायेंगे, यहां तक कि संसार के अंगभूत बड़े-बड़े साम्राज्यों के अन्दर ऐसे सत्याग्रहियों का बहुमत होता चलेगा। वे सत्याग्रह की शक्ति में इतना पर्याप्त विश्वास रक्लेंगे कि कहें कि शासन-सत्ता का मूलाबार वही सिद्धांत हो सकता है। उसके बाद तो छुट-पुट सनकी या भक्की-से ही लोगों के दल शेष रह जायगे। उनके हाथों अधिकार भी कुछ न होगा। पर वे भी फिर स्वयं ही इन्द्रियसुख या तृष्णागत कर्म के चक्कर से ऊब चलेंगे। क्योंकि सब ग्रीर उन्हें ऐसे लोगों का समाज मिलेगा जो बिना धैयं खोये, न किसी प्रकार का ग्रावेश लाये, सब सह लेंगे ग्रीर किसी तरह का बदला लेने से इनकार कर देंगे। वह समय होगा कि देवदूत ईसा के ये बचन पूरे होंगे कि "धन्य हैं वे जो नम्र (शांत, अथवा ग्राहिसक) हैं; क्योंकि वे धरती पर राज करेंगे।" राज्य !——नरलोक, सुरलोक, दोनों का राज्य !

बस, यहां ग्राकर कल्पना हार बैठती है। ग्राप कह सकते हैं कि यह तो आदर्श की बात हुई। पास से चित्र देखने से निराशा होती है, दूर रखकर देखने से ही आशा होती है। पर बुरी-से-बुरी सम्भावना ग्रीर भली-से-भली ग्राशा का सामना करने की ग्रादत रखना उपयोगी होता है। हो सकता है कि विधाता की ग्रोर से कोई ग्रभूतपूर्व, संकट ग्रा पहुँचे जिसमें मानव-जाति ही का व्वंस हो जाय, कीन जानता है ! पर यदि ऐसा नहीं है, और इस धरती पर यदि एक दिन शांति ग्रीर न्याय का साम्राज्य स्थापित होना ही है, तब तो निश्चय ही रास्ते में कुछ विघ्न-बाधाग्रों के मिलने की हमें ग्राशा रखनी ही चाहिये। ईश्वर का काम अचुक है, पर वह जल्दी का नहीं होता। ग्रीर मनष्य के भीतर का विकार भी नष्ट होने में शीझता नहीं करता दीखता। पर यदि, और जब, इस घरती पर राम-राज आयेगा तथा आदमी और आदमी के (गांघीजी तो कहेंगे कि ब्रादमी ब्रौर पशु के भी) बीच द्वेष और कलह की, कम-से-कम बाहरी, सम्भावना तो मिट ही जायगी, उस समय यह आशंका कुपाकर कोई न करे कि जिन्दगी यह वीरान और सुनसान जंगल की तरह हो जायगी; दिलचस्पी की बात कोई न रहेगी और सब ऊबने जैसा हो जायगा। नहीं, हम विश्वास रख सकते हैं कि चैतन्य की ग्रसीम सृजन-शक्ति चूप नहीं बैठा करती और उसकी गति और प्रवृत्ति के लिए सदा ग्रसीम अवकाश रहा ही चला जायगा। ईश्वर की रचना में तो ग्रतोल भेद और ग्रनन्त रहस्य भरा पडा है। ब्रादमी की चेंद्रा उसके अनुसन्धान में बढ़ती ही जा सकती है। और यही होगा। पर तब प्रेरणा प्रीति की होगी और कर्म यज्ञार्थ होगा। वही प्रेरणा और वैसा ही कर्म है, चाहे वह स्वल्प और प्रविकसित रूप में ही क्यों

न हो, जो हिन्दुस्तान की जनता को इस समय उभार दे रहा है।

आनेवाले साल संकट और अन्वकार से भरे हो सकते हैं। पर वे ही प्रकाश और आनन्द से भी भरे होंगे। इन पंक्तियों का लेखक कृतज्ञता के साथ यहां स्मरण करना चाहता है कि कैसे चालीस बरस पहले लियो टॉल्सटाय के स्फूर्तिमय बचनों को पढ़कर उसने युद्ध-प्रतिकार और स्वेच्छा से बरण किये हुए दैन्य दारिद्रच के आदर्श में हिचिकचाहट के साथ कुछ प्रयोग शुरू किये थे। फलस्वरूप काफी दिन जेल की कोठरी का भी उसे अनुभव हुआ। भला होता यदि उसके प्रयत्न बाद में भी उस दिशा में जारी रहे होते। आज तो वह इच्छा-ही-इच्छा है। तो भी उस भारतीय महापुरुष के प्रति, जिसे उस रूसी महिष का आज स्थानापन्न कहना चाहिए, श्रद्धांजिल भेंट करने के अवसर के लिए यह लेखक परम कृतज्ञ है।

हाल ही में स्वर्गवासी हुए कवि यीटस ने कहा है कि "मेरी कवि-वाणी चिर-नवीन है।" यीट्स का कहना सच ही था। पर यह और भी सच है कि श्रम जर्जर, ग्रायु-शीर्ण, मोहनदास गांधी के होठों से प्रस्फृटित हुन्ना ग्रात्म-शक्ति का सन्देश सदा अजर-अमर है। वह नित-नवीन है-पैतालीस वर्ष पहले जब वह भ्रध्यात्म-पुरुष पहले-पहले सत्य के साहसपूर्ण प्रयोग कर रहा था, उस समय से भी आज वह नवीन है। क्योंकि क्या ग्राय के वर्षों के साथ-साथ वह पुरुष भी कम-कम से अजर-यौवन और दिव्य-नम् उस सत्-शक्ति के स्रोत ईश्वर से श्रमिश्न ही नहीं होता जा रहा है ? उस चिदानन्द चैतन्य के साथ उत्तरोत्तर एकाकारता क्या उसे नहीं प्राप्त हो रही है, जहां मृत्यु द्वारा जीवन का वरण किया जाता है ? हो सकता है कि ईसाई होने के कारण या समाज-दर्शन की ग्रोर से वस्त-विचार करने की ग्रादत की वजह से हम पश्चिमी ईसाई उनकी दृष्टि की स्पष्टता पर मर्यादायें भी देख पाते हों ! पर यह तो असंदिग्ध है कि गांधी हमारे यग के महात्मा हैं। वह मुक्त मानवता के अब-तार हैं, नवजागत समाज के और विश्व के भविष्य के वह ग्रग्रदूत हैं। ग्रीर भावी विश्व का वह रूप ग्रव ग्रीर इस समय भी हमारे बीच जन्म-काल में है। बस, यदि हम ही अपना कर्तव्य निभाना जान लेते!

ग्रस्तु, हम जो ईसामसीह की छाया के नीचे खड़े हैं, भिक्त-भाव से उस पुरुष-श्रेष्ठ को प्रणाम करते हैं। उसके सत्याग्रह-संघ के सच्चे सदस्यों को भी हमारा प्रणाम हो! उन्हींकी भांति हम भी ईश्वर की ग्रमरपुरी के, ग्रपनी स्वप्नपुरी के, नम्रनागरिक हैं।

## ब्रिटिश कामनवेल्थ को गांधीजी की देन

ए० बेरीडेल कीथ, एम. ए., डी. लिट्, एन-एल. डी., ई. एफ. बी. ए. [ एडिनबरा यूनिवर्सिटी ]

हममें से कुछ के लिए महात्मा गांधी के जीवन की विशेषता इसीम है कि वह, ऐसे संसार में जो अपने व्यावहारिक कार्यों में आदर्श पर श्रमल करने का विरोधी है, ब्रादर्शवाद के पथ पर चलते हुए अनिवार्यरूप से सामने ग्रसंख्य कठिनाइयों के होते हए भी आदर्श की प्राप्ति के लिए किये गये दढ तथा निरन्तर प्रयत्नों का द्योतक है। दक्षिण अफ़ीका में मानवीय व्यक्तित्व का मल्य मनवाने के लिए उन्होंने जो सेवायें की हैं, उनको बि्टिश कामनवेल्थ के इति-हास में ग्रवश्य ही प्रमुख स्थान मिलेगा। दक्षिण अफीका के ग्रफीकन भाषा-भाषी लोगों का सिद्धान्त ही यह था कि क्या धर्म ग्रौर क्या राजनीति, दोनों में गैर-यरोपियनों के साथ समानता का बर्ताव नहीं किया जा सकता। वहाँ भी गांधीजी ने इस सिद्धांत पर आग्रह किया कि मनुष्य-मनुष्य समान हैं और जाति या वर्ण के आधार पर किया गया कृत्रिम भेद युक्ति-विरुद्ध और अनै-तिक है। उन्होंने वहां भारतीयों की स्थिति में भारी सुधार किया और दक्षिण श्रफीका में उनकी स्थिति को समस्या की एक नई रोशनी में रक्खा। इस काम में जिन विरोधी शक्तियों का उन्हें सामना करना पड़ा,उनके बल की ठीक कल्पना होने पर ही हम समभ सकते हैं कि उनका उक्त काम उनकी सब सफलताओं में सर्वोपरि था। यह बड़े दु:ख की बात है कि उनके वहांसे चले आने के बाद वह संकीर्णतासुचक वर्ण-भेद फिरसे वहाँ हो गया है। लेकिन जबसे महात्माजी ने भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना भरी और इस विचार का निषेध किया कि अपने बडप्पन के लिए एक मन्ध्य या मन्ध्य-समाज द्वारा दूसरों का शोषण करने में बराई नहीं, तबसे वहांके भारतीयों की विरोध करने की शक्ति बढ बहुत गई है। कुछ समय के लिए यह आदर्श दबा रह सकता है; पर यह खयाल नहीं किया जा सकता कि वह बिलकूल ही मिट जायगा। केनिया और जंजीबार में भी उनके सिद्धान्तों का अच्छा परिणाम हम्रा और उनकी वजह से वहाँके श्रंग्रेजों ने इंग्लैण्ड में श्रपने प्रभाव से भारतीय हितों का उचित ध्यान रक्खे बिना इन स्थानों का शासन खुद हथिया लेने का जो प्रयत्न किया था, उसका ग्रसर कम हो गयो। महात्माजी के प्रयत्न भारतीय

हितों तक ही सीमित नहीं रहे। जिन सिद्धान्तों का उन्होंने प्रचार किया, वे अफीकन लोगों के मिवष्य पर भी मानव रूप से लागू होते हैं। उन्होंने कभी इस बात का समर्थन नहीं किया कि भारतीयों को अपनी ऐतिहासिक संस्कृति और सभ्यता के आधार पर केवल अपने समानाधिकार का दावा करके सन्तुष्ट हो जाना चाहिए और अफीका के मूल निवासियों की कमीना समभने और दासवृत्ति के योग्य मानने में यूरोपियनों का साथ देना चाहिए।

भारत में उन्होंने इसी सिद्धान्त की शिक्षा दी कि भारतीय भी मनुष्य-मनुष्य सब समान हैं। इसको किसी यूरोपीय से घटकर न माने। इस प्रकार उन्होंने अपने उन भारतीय साथियों के लिए कुछ धर्म-संकट जरूर पैदा कर दिया, जिनके धर्म-ग्रन्थों में - ग्रन्य सब देशों के पुराने धर्म-ग्रन्थों के समान ही-मनुष्य-मनुष्य में असमानता पर ईश्वरीय स्वीकृति की छाप लगा दी गई है। परन्तु उन्होंने भारतीयों का ग्रात्म-शासन का ग्रधिकार स्वीकार करने में युक्तिरूप से जो सबसे बड़ी अडचन पेश की जाती थी उसका अन्त कर दिया। यह अड़चन यह थी कि नीची श्रेणी के समभे जाने वाले लोगों का हित इस बात में नहीं है कि उनका भाग्य उन लोगों के हाथों सौंपा जाय जिनके लिए ऐतरेय ब्राह्मण में कुछ लोगों को शेष मनुष्य-समाज का सेवक होने और आव-श्यकता पड़ने पर घरों से बाहर कर दिये जाने भ्रौर मार डाले जाने तक का विधान किया गया है। महात्माजी ने म्रख्तों का जो पक्ष लिया भौर उससे हिन्दू-धर्म के सबसे अच्छे सिद्धान्तों को बढ़ावा देने में जो सफलता मिली, ये सब बातें उनके चरित्र की विशेषतायें हैं और कालान्तर में उनके चरित्र का सबसे प्रमुख ग्रंग रहेंगी। ऐतिहासिक विकास के महत्वपूर्ण क्षणों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को इन बातों से शुद्ध सन्तोष मिलेगा।

सरकार के साथ अहिंसात्मक ग्रसहयोग के सिद्धान्त का इतिहास तो बड़ा विवाद-ग्रस्त है। साधारण मनुष्य की प्रकृति से जो ग्राशा की जा सकती है, इस सिद्धान्त पर ग्रमल के लिए उससे कुछ ग्रधिक योग्यता की ग्रावश्यकता है, क्योंकि मनुष्य तो स्वभाव से ही लड़ाका है; ग्रौर जिन लोगों ने अहिंसा के सिद्धान्त के प्रचार का बीड़ा उठाया, वे खुद अपनी ग्रादि भावनाग्रों के शिकार हो गए। फिर भी इतिहास बतलाता है, ग्रौर इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि न जाने किस ग्रगस्य मनोवैज्ञानिक कारण से ब्रिटिश सरकार जिन मांगों की निरे युक्ति-बल द्वारा पेश किये जाने पर उपेक्षा करती रही, उन्हीं-को उसने तब कट स्वीकार कर लिया जब उन्हें मनवाने के लिए उसके शासन में ग्रइचन खड़ी कर दी गई। ग्रतः यदि महात्माजी ने ऐसी नीति ग्रमनाई

जिसमें हिंसात्मक कार्यों का खतरा था और जिनको ग्रमल में लाने पर वास्तव में ऐसा हुग्रा भी, तो भी यह मानना पड़ेगा कि वह उन ध्येयों को केवल इसी प्रकार प्राप्त कर सकते थे जिन्हें वह भारत के लिए प्राणप्रद समभते थे। भारत के प्रान्तों में प्रान्तीय स्वराज्य पर जो ग्रमल हो रहा है, वह ब्रिटिश कामनवेल्थ के इतिहास की ग्रत्यन्त विशिष्ट घटनाग्रों में से एक है। और यद्यपि जीवित और दिवंगत महापुरुषों में से ग्रीर कइयों को भी इसका श्रेय है, पर महात्माजी के समान किसी दूसरे को नहीं। यह वस्तुतः उनका एक स्थायी स्मारक है। संस्कृत-साहित्य की यह ग्रहितीय विशेषता है कि वह ऐसे ग्रथंपूणं क्लोकों से भरा पड़ा है, जिन्हें इस देव-भाषा को पढ़ानेवाला प्रत्येक विद्यार्थी बचपन में ही याद कर लेता है। मालूम होता है कि ऐसा ही एक क्लोक बालक गांघी के मन पर ग्रंकित हो गया था, क्योंकि यह क्लोक उस ग्रादर्श को प्रकट करता है, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने ग्रपना सारा जीवन निद्यावर कर दिया। क्लोक यह है:—

#### ग्रयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम् । उदारचरितानां तु वसुधैव कुट्म्बकम् ॥

(यह हमारा है और वह पराया, ऐसा खयाल तो छोटे दिल के लोग किया करते हैं; उदार-चरित व्यक्ति तो सारी दुनिया को ही श्रपना कुटुम्ब मानते हैं।)

#### : २६ :

### विश्व-इतिहास में गांधीजी का स्थान

#### काउएट हरमन काइजरिलंग [ डार्मस्टाट, जर्मनी ]

हम ऐसे बड़े जर्बदस्त श्रीर चक्करदार संघर्षों के युग में रह रहे हैं जो मानव-इतिहास में शायद ही पहले कभी हुए हों। काल श्रीर दूरी पर विजय पा लेने से श्रव एक-दूसरे से अलग होने का विचार ही भ्रमपूर्ण जान पड़ता है। गत महायुद्ध से पूर्व संसार के सभी देशों में सचमुच श्रल्पसंख्यकों का, चाहे उन्होंने किसी सिद्धान्त का दावा क्यों न किया हो, राज्य था। परन्तु श्राज इसके विपरीत जनता जागी है, श्रथवा यों कहें कि सभी जगह बहुसंख्यकों के हाथ राजनैतिक और सामाजिक शक्ति श्राई है, जिससे वह जबदंस्त शक्ति बन गई है; बल्कि बहुसंख्यक श्राज के युग का एक स्वास गुण बन गया है। जिस

प्रकार विद्युत-शक्ति विद्युत की दो विरोधी घाराग्रों (पाँजीटिव भौर निगेटिव) की आवश्यक सहचारिता द्वारा व्यक्त होती है (जहाँ कि एक ध्रव को प्रेरित ही नहीं, बल्कि पैदा भी करता है) उसी प्रकार जीवन भी उन परस्पर-विरोधी श्रौर संघर्षशील शक्तियों का सतत-श्रस्थिर सन्तुलन है, जिनमें से बहुत-सी ध्रुवत्व गुणवाली हैं। इसलिए ऊपर जिन परिवर्तनों की रूपरेखा बनाई गई है, उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा करदी है जहाँ मनोवैज्ञानिक ग्रीर श्राध्यात्मिक घरातल पर श्रश्रुतपूर्व शक्तियों वाली धारायें एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। जितनी ग्रधिक-से-ग्रधिक शक्तिशाली विद्यद्वाराग्रों की हम कल्पना कर सकते हों उनसे इन बाराग्रों की तुलना की जा सकती है। संसार के खास खास आन्दोलनों के साथ जो निश्चित विचार जोड़े गए हैं, उनका तो कुछ महत्व ही नहीं है और वे हमेशा भ्रम में डालनेवाले होते हैं। इसकी वजह पहली तो यह है कि उनमें से हरेक को बनाने वाले उपादान इतने अधिक होते हैं कि वे सब उस नाम के अन्तर्गत नहीं आते। दूसरे जैसा कि समस्त इतिहास बतलाता है, एक आन्दोलन के 'नाम ग्रौर रूप' के पीछे जो वास्तविक शक्ति रहती है वह कालान्तर में इतनी बदल जाती है कि वह उस नाम-रूप से बिल्क्ल भिन्न हो जाती है। बहुधा देखा गया है कि एक ग्रान्दोलन एक खास उद्देश्य को लेकर चला । वह कालान्तर में जैसे जीवन प्रगति करता गया, किसी दूसरे रूप में ही बदल गया। इसलिए ग्राज जितने संसार-व्यापी ग्रान्दो-लन चल रहे हैं और उनके लिए जो नाम रक्खे गए हैं, मैं उनको ठीक नहीं मानता । संसार का कोई राष्ट्र जो प्रजातंत्र या समाजवाद या स्वतंत्रता या बनीश्वरता के नाम पर लड़ाई छेड़ता है, उस समय जो कुछ वह कहता है उसका वही मतलब नहीं होता जिसका कि वह दावा करता है। वास्तव में तो सब-के-सब ग्रंघेरे में उस उद्देश्य के लिए जो उन्हें श्रभीतक मालूम नहीं है, भटकते फिर रहे हैं। उस उद्देश्य की श्राखिरी रूपरेखा उसी समय मालम होगी जब कि वे न केवल गर्भावस्था (जिसमें कि हरेक इस समय है) से बाहर ही ग्राजांय, बल्कि उसके बाद काफी बढ भी जांय। ग्राज मनध्य जिन उद्देश्यों और ध्येयों के लिए लड़ रहे हैं, उनमें से कोई भी अन्तिम विजय प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि संसार इस समय संघर्ष के विशाल क्षेत्रों में, भयंकर शक्ति के केन्द्रों में बैठा हुआ है। संघर्ष के विस्फोट के अनंतर जो कुछ बचे उसका एकानुरूप समन्वय ही अधिक स्थिर सन्तुलन पैदा कर सकता है। परन्तु यह समन्वय बड़ी दूर की बात है और उस तक पहुंचना बड़ा कठिन है।

इसके साथ ही एक कठिनाई और भी है, जिस पर विचार करना है,

यौर वह यह कि यह बात ग्रासानी से नहीं कही जा सकती कि इस समय जो वड़ी-वड़ी शिक्तियाँ काम कर रही हैं उनमें से कौनसी देर तक टिकी रहेगी ग्रौर कौनसी शिक्त, जिसका इस समय ग्रिस्तित्व भी नहीं हैं, संसारव्यापी शिक्त बन उठेगी। लेकिन ग्रगर हम यहां पर दो सिद्धान्तों को समभ लें, जिनकी महत्ता को ग्रभीतक शायद ही समभा गया है तो वे हमें एक ग्रधिक सच्ची भिवष्यवाणी करने में सहायक हो सकेंगे। इनमें से पहला सिद्धान्त तो प्राचीन चीन की देन हैं। इसके ग्रनुसार प्रत्येक ऐतिहासिक घटना स्थूल व प्रत्यक्ष रूप में घटित होने के पच्चीस वर्ष पूर्व ही घटित हो जाती है। कल्पना यह है कि ग्राज के बच्चे, न कि ग्राज के वयस्क पुरुष, पच्चीस साल में दुनिया पर राज्य करेंगे, ग्रतः उस भिवष्य के रूप का ग्रनुमान बच्चों के जीवन ग्रौर भावना का ठीक ग्रन्दाजा लगाकर कर सकते हैं। दूसरा सिद्धान्त है ध्रुव-नियम का सिद्धान्त (लॉ ग्रॉव पोलेरिटी)। इसके ग्रनुसार प्रत्येक कियाशील शक्ति (यदि हम इसे ज्योतिष की भाषा कहें तो) घ्रवत्व गुणवाली विरोधी शक्ति के साथ सम्बन्ध जोड़ती है। इसी प्रकार एक दृढ़ सिद्धान्त, ग्रपनी दृढ़ता व शक्ति के कारण, एक विरोधी सिद्धान्त पैदा करता ग्रौर उसे बल देता है।

एक आन्दोलन एक ही दिशा में जितने जोरों से चलेगा, उतनी ही तेजी से उसका विरोधी दिशा में आन्दोलन होने की सम्भावनायें हैं। मेरे विचार में केवल इसी दृष्टि से संभावना के साथ महात्मा गांधी की ऐतिहासिक महत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है। इस विशाल दृष्टि से तो उनकी महत्ता वास्तव में बहुत बड़ी मालूम होती है। पहले कोई भी युग हिसा से इतना ओत-प्रोत नहीं था जितना कि आज का हमारा युग है। क्योंकि आज सभी गोरी जातियोंवाले देशों के बहुसंख्यक जन किसी-न-किसी प्रकार हिंसा के पक्ष में हैं। इसी प्रकार काली जातियोंवाले देशों के बहुसंख्यक मी इसके पक्ष में हैं। इस सबको देखते हुए यह निश्चित ही है कि बल-प्रयोग से क्रान्ति करनेवाला यह आन्दोलन उस समय तक समाप्त नहीं होगा जबतक कि वह इस संबन्ध में इन सभी अवसरों व सम्भावित उपायों का प्रयोग न करले। पृथ्वी के किसी-न-किसी भाग में अनेकों गताब्दियों तक लम्बी-लम्बी लड़ाइयां होंगी, संघर्ष-ही-संघर्ष होंगे। और क्योंकि ऐसा हो रहा है और होगा, इसीलिए आहिसा के

१ यह सिद्धान्त यह है कि एक भौतिक पदार्थ में दो विरोधी गुण होते हैं। जैसे कि चुम्बक लोहे में एक ओर को खींचने का गुण और दूसरे लोहे को पीछे धकेलने का गुण। श्रगर एक प्रकार के गुणवाले दो श्रुव एक-दूसरे के पास लाये जायगे तो वे एक-दूसरे को पीछे धकेलेंगे। जाहिरा निषेधात्मक विचार द्वारा प्रेरित किया हुआ आन्दोलन प्राण-सदृश एवं ऐतिहासिक महत्ता प्राप्त कर सकता है, जो कि उसे इससे भिन्न परिस्थितियों में न तो मिलती और न अभीतक कभी मिली ही है। ऐसा इसलिए भी होगा, क्योंकि अहिंसा के आदर्श और उसके विरोधी आदर्श में जो श्रृव-संघर्ष है, दिह एक और श्रृवत्व (Polarity) अथवा श्रृव-संघर्ष का द्योतक है। वह है साध्य बनाम साध्य की अपेक्षा साधन की प्रमुखता। और मेरे विचार से यही दूसरा श्रृवत्व महात्माजी को एक प्रतीक के रूप में अमर बनाता है, फिर चाहे वस्तु-स्थिति के घरातल पर उनके द्वारा आरम्भ किये गए आन्दोलन की सफलता कैसी ही क्यों न हो।

जेसुइट लोगों का सिद्धान्त है कि 'लक्ष्य पवित्र हो तो साधन सब उचित हैं।' ( धर्माभिमानी पाश्चात्यों ने सचमुच ही 'रेड इण्डियनों' के साथ व्यवहार करने में इसी सिद्धान्त पर ग्रमल किया था। ) परन्तु जबतक यह सिद्धान्त चलता रहेगा उस समय तक संसार की स्थिति में वास्तविक एवं स्थायी रूप से सुधार होना दूर की बात है। विनाशकारी साधनों का प्रयोग बदलेमें प्रति-विनाशकारी साधनों को पैदा करेगा और इस तरह सिलसिले का ग्रन्त न होगा। बुद्ध ने कहा ही है, "अगर ढेष का जवाब ढेष से ही दिया जाता रहेगा, तो ढेष का ग्रन्त फिर कहां है ?"

संसार में ग्राज बल-प्रयोग ग्रीर आक्रमण के द्वारा अपना प्रसार करने का द्वारा चल रहा है। ग्राज सभी शक्तिशाली जातियों ने उसी दंग को ग्रपना रक्खा है। ग्रीर जैसे-जैसे समय बीतता जायगा, ग्रधिकाधिक जातियाँ उस दंग में पड़ेंगी। महात्मा गांधी ही इसके विपरीत ध्रुव (counter-pole) ग्रथवा विरोधी-धारा के जीवित प्रतीक हैं। जिस प्रकार शान्तिवादी चीन को ग्रात्मरक्षा के लिए ग्राकामक बनना पड़ा है उसी प्रकार भारत में भी, जहाँकि ग्रीर जातियों के साथ बहुत-सी लड़ाका ग्रीर वीर जातियों भी रहती हैं, बहुत करके ऐसी ही घटनायें घटने की सम्भावना है। परन्तु महात्माजी तो पूर्वोक्त विरोधी-ध्रुव (ग्रथांत ग्रहिंसा) के सबसे स्पष्ट, महान्, विशुद्ध-हृदय ग्रव्यभिचारी प्रतीक रहेंगे। वास्तव में उस दिशा में ग्रभीतक वह ग्रकेले ही एक विशाल जन-ग्रान्दोलन के प्रतिनिधि हैं। ग्रहिंसा वास्तव में हिन्दुग्रों के सबसे प्राणभूत ग्रादशों से मिलती-जुलती है; प्राणभूत इसलिए कि भारत के हृदय में इनकी गहरी जड़ जमी हुई है। व्यक्तिगत रूप से मेरी यह पक्की धारणा है कि महात्माजी एक दूसरे कारण से भी एक बड़े ऐतिहासिक महापुरुष होंगे। वह दो विभिन्न युगों के संधि-द्वार पर खड़े हैं। एक ग्रोर तो वह भारतीय ऋषियों के प्रितने ग्रादशों को संधि-द्वार पर खड़े हैं। एक ग्रीर तो वह भारतीय ऋषियों के प्रितने ग्रादशें

प्रतीक हैं और दूसरी भ्रोर वह विसंकुल भ्राधुनिक जननायकों की श्रेणी में भी गणनीय हैं। इस सीमा तक तो उनका ऐतिहासिक महत्व जॉन बेपटिस्ट के समान ही है। एकांगी ऋषि का तो मेरी कल्पना में भावी मानव-समाज में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की संज्ञा देता हूं। वैसा कोई विशेष भाग भ्रव न हो सकेगा जैसा भूतकाल में था। भविष्य का लक्षण होगा : धमें का और तेज का समन्वय। शौर्य का नम्रता के साथ वरण।

मानव-समाज के भविष्य के उस पुरुष में पूर्णता होगी, आध्यात्मिक श्रीर भौतिक शक्तियों का उसमें समन्वित संतुलत होगा। श्रीर यदि कोई जीवित है जिसका भाग उस भविष्यत् के पूर्ण पुरुष के निर्माण श्रीर श्राह्मान में सबसे श्रीक गिना जायगा तो वह महाव्यक्ति है, युग-संधि का श्रीधवासी गांधी।

## : २७ : जन्मोत्सव पर बधाई जार्ज लेन्सवरी [ मेम्बर पार्लमेस्ट, लन्दन ]

संसार के प्रत्येक भाग के उन करोड़ों मनुष्यों का साथ देने में मुफे प्रसन्नता होती है, जो अक्तूबर १९३९ में महात्मा गांधी के मंगलमय जन्म-दिन के बारम्बार पुनरागमन की कामना कर रहे हैं।

उन्होंने एक बड़े आदर्श की तत्परता से सेवा के लिए अपना महान् जीवन लगा दिया है। और अपने और भारत तथा संसार में अपने करोड़ों समर्थंकों और मित्रों के जीवन द्वारा दिखला दिया है कि हरेक प्रकार की बुराई और पाप के विरुद्ध निष्क्रिय अहिंसात्मक प्रतिरोध में कितनी महती शक्ति है। जिस युग में उनका जन्म हुआ है उसमें उनसे अधिक लगन और निरन्तरता के साथ 'सत्य' का समर्थन करने वाला दूसरा कोई नहीं हुआ। हमारी यही कामना है कि वह पूर्व का ही नहीं, बल्कि संसार के हरेक भाग के स्त्री-पुरुषों का विश्व-शान्ति, विश्व-प्रेम, सहयोग और सेवा की दिशा में नेतृत्व करते रहने के लिए युग-युग जीते रहें।

१. लेखक की पुस्तक World in the making का दूसरा ग्रध्याय देखिए।

#### गांधीजी की श्रद्धा श्रीर उनका प्रभाव

प्रोफेसर जान मैकमरे, एम. ए. [ यूनिवर्सिटी कॉलेज, लन्दन ]

पिछली सदी में एक अंग्रेज किन यह तक लिखना उचित समका कि — "पूर्व पूर्व है, पश्चिम पश्चिम; इन दानों का मिलन कहां?"

जिस समय ये पंक्तियाँ लिखी गई थीं उस समय ये ऐसा मत प्रकट करती थीं, जिसपर गम्भीरतापूर्वक वर्चा भी की जा सकती थी। ग्राज तो यह मत निश्चितरूप से इतना ग्रर्थं ग्रीर तर्क-हीन है कि यह पद एक खासा मजाक बन गया है। मानवजाति के द्रुत-गति से एक इकट्ठे होते जाने में बहुत-कुछ वजह तो यातायात के साधनों का विकास है। इसके कारण इतनी सुगमता होगई है कि एक देश के पुरुष को सब देशों के लोग ग्रासानी से जान लेते हैं ग्रीर वह सहज ही ग्रंतर्राष्ट्रीय ख्याति का बन जाता है। स्वभावतः प्रश्न ग्रीर विस्मय होता है कि इन ग्राधुनिक ख्यातियों में कितनी समय की कसीटी पर ठहरेंगी ग्रीर ग्रन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त महापुरुषों में से कितने भावी पीढ़ी के मन ग्रीर हृदय पर ऐतिहासिक महापुरुषों के रूप में ग्रंकित रहेंगे? शायद ही किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह बात निश्चित तौर पर कही जा सके। पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसके बारे में इस सम्बन्ध में जरा-सी भी शंका करनी ग्रस-मव है। वह व्यक्ति है महात्मा गांघी।

मनुष्य की महानता की दिशायें और दशायें अनेक हैं। पर बड़प्पन का स्थायित्व गहराई में है। इतिहास के महापुरुष वे व्यक्ति हैं जिनका संसार के लिए महत्व मानवीय व्यक्तित्व की गहराई से उत्पन्न होता है। ऐसे आदमी की एक खासियत यह मालूम होती है कि लोग उसका भिन्न-भिन्न और आपस में एक-दूसरे से मेल न खानेवाला अर्थ लगाते हैं। उदाहरण के लिए सुकरात की महत्ता इस बात से प्रकट होती है कि उसके मरने के एक सदी बाद यूनान में बहुत से दार्शनिक संप्रदाय पैदा हो गए, जिनमें आपस में एक-दूसरे से होड़ रहती थी और प्रत्येक सुकरात की सच्ची शिक्षाओं का यथावत् प्रचार करने का दावा करता था। ये महापुरुष, ध्यान देनेकी बात है, न तो पुस्तकों के लेखक होते हैं और न, शब्द के साधारण अर्थ में, बड़े कामकाजी और कर्मठ ही होते हैं। पर इन दोनों क्षेत्रों में दूसरों के द्वारा इनका व्यक्तीकरण हुआ करता है।

दूसरों से उनके व्यक्तित्व का जो संस्पर्श होता है वह स्वयं एक विधायक शिवत होती हैं। उनका इस संसार में होनाभर ही इस संसार को ऐसा बदल देता है कि वह फिर कभी लौटकर वैसा ही नहीं हो सकता। गांधीजी इसी प्रकार के व्यक्ति हैं। उनका प्रभाव लगभग सब उनके अपने व्यक्तित्व की परिपूर्णता पर अवलम्बित हैं। उसका प्रकाश दूसरों पर पड़नेवाले उनके असर में प्रकट होता हैं। वह प्रभाव दूसरे के दृष्टिकीण को बदल देता है और उसकी अंतरंग मानवता, उसकी क्षमता और संभावना को गंभीर बनाता हैं। एक औलिया, एक राजनीतिज्ञ, एक शांतिवादी, एक प्रजातंत्रवादी, एक सामाजिक कान्तिकारी, तथा एक बड़े प्रतिक्रियाबादी के से स्थितिपालक—चाहे जिस रूप में उन्हें देखा जा सकता हैं। उनके जीवन-कम के महत्व को अमुक पहलू से लेकर वही उन्हें कह देने में असमीचीन कुछ नहीं हैं। परन्तु इनमें कोई एक उनके प्रभाव के रहस्य को खूता हो, सो बात नहीं। उनका एक दूसरे से भिन्न होना ही यह सिद्ध करता है कि उनके प्रभाव की महत्ता उस बरातल से, जिसतक कि इस प्रकार का वर्गीकरण पहुंच सकता है, परे हैं।

महात्मा गांधी के लिए मेरे हृदय में जो ग्रादर व सम्मान है वह उनके विचारों या नीति से सहमत या असहमत होने के कारण नहीं है। मेरे हृदय का ग्रादर-सम्मान तो, बिल्क इसलिए है कि वह ऐसे व्यक्ति है कि सिद्धान्त ग्रथवा कार्यक्रम-सम्बन्धी सहमति या ग्रसहमति के प्रश्न ही उनके सामने होकर बिल्कूल असंगत पड़ जाते हैं। संसार में वही एक पुरुष हैं जिन्होंने एक बार फिर साधता और नीतिपरक सत्य-निष्ठा की शक्ति की विधायकता को, एक बड़े पैमाने पर, संसार को खुली ग्राँखों दिखा दिया है। उस युग में जबिक पश्चिमी सभ्यता भौतिक शक्ति में अपने विश्वास के कारण टुकड़े-टुकड़े हो रही है, उस युग में जिसमें कि मानवी एकता की भावना को लोग एक ऐसा म्रादर्श समभते हैं जो भौतिक शक्तियों के सामने शक्ति-हीन है, महात्माजी ने वन और शस्त्रों की संगठित शक्ति को हराने के लिए नैतिक शक्ति की टेक थाम ली है। सभी उनकी सफलता या असफलता का अनुमान लगाने का समय ही नहीं आया है। पर इस समय भी यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उन्होंने ( नैतिक सिद्धान्तों में ) अपने इसी विश्वास के बल पर छिन्न-भिन्न भारत को संगठित कर दिया; उस समय जबिक भारत के भाग्य का निर्णय करने का दावा करने-वाली सभ्यता के प्रतिनिधि उसके इसी विश्वास पर से श्रपनी श्रद्धा हट जाने के कारण छिन्न-भिन्न हो रहे थे। रूसो के श्रादर्श शासक के समान जो 'सत्ता न रखते हुए भी सत्तावान् हैं उन्होंने जन-संकल्प को जाग्रत किया ग्रीर भारत को

राष्ट्रं बनाया है। अपनी नैतिक साहस की सहज प्रतिभा द्वारा अपने देशवासियों के जनसामान्य में आत्म-सम्मान का भाव भर दिया है। उनमें अपनी मनुष्यता म विश्वास जगाया है। यह करके उन्होंने इतिहास की धारा को ही बदल दिया और मानव-जाति के एक बड़े भाग के भविष्य को निर्धारित कर दिया है।

#### : 38 :

### योग-युक्त जीवन की आवश्यकता

डान साल्वेडोर डी मेड्रियागा, एम. ए.

[ लन्दन ]

मानव-जाति किसी दिन हमारे युग को ऐसे युग के रूप में देखेंगी, जिसमें मानव-कलाओं में सबसे कठिन कला अर्थात् शासनकला (और मनुष्य द्वारा प्रतिपादित यह अन्तिम कला होगी) बर्बरता से ऊंची उठनी शुरू हुई। हमारी आंखों के सामने और हमारे पीछे राज्य-शासन की कला बर्बरता से परिपूर्ण है। अगर मुक्ते विरोधाभास की भाषा का प्रयोग करने दिया जाय तो में कहूंगा कि अभी तो लोगों में राज्य-शासन की कला का विचार ही नहीं बना है। शासनकला का उद्देश्य तो यह है कि समाज और व्यक्ति के जीवन की धाराओं में सन्तुलन और समत्व हो। शासन-कला का जो विचार इस समय लोगों के मन में है वह एक अपूर्ण व अपरिपक्व विचार है।

ग्रादि-जातियों की परम्परायें एवं प्रथायें, उनके मुखियाग्रों के अत्या-चारी कार्य, एशिया के पुराने सामन्तों का गौरव, रोम के सम्राटों की नील-लोहित (ग्रर्थात् कालिमा लिये हुए) प्रतिभा ग्रौर रक्तमय ग्रातंक, रोम के पोपों का वर देनेवाला ग्रौर साथ ही छीन लेने वाला हाथ, मध्ययुग के वीरता-पूर्ण ग्रौर जघन्य युद्ध, साम्राज्य-निर्माताग्रों ग्रौर विजेताग्रों के साहस-पूर्ण ग्रौर जघन्य साहसिक कार्य, ग्रादेश से अनुमित ग्रौर ग्रनुमित से विवेक तक कानून का कमागत विकास, उद्योग-धन्धों के गृह-युद्ध ग्रौर उनके हड़ताल ग्रौर ताला-बन्दी के उग्र ग्रौर तैयार साधन जिनसे समाज के एक कोने में एक छोटे-से संघर्ष को हल करने में सारा समाज कियाहीन हो जाता है, राष्ट्र-संघ का उत्थान एवं प्रथम (पर ग्रन्तिम नहीं) पतन, मार्क्सवाद का उत्थान एवं प्रथम (पर ग्रन्तिम नहीं) पतन, यंत्र-रूप श्रत्याचार के प्रतीक फासिज्म एवं नाजी-वाद का उद्भव—भविष्य की दृष्टि से देखने पर ये सब संघर्ष तथा श्रन्य श्रनेक जिन्हें दिमाग पकड़ नहीं सका है, मनुष्य-समाज की उसी चिर-समस्या को सुल- भाने के लिए प्रस्तुत किये गए ग्रस्थायी और जल्दी मिट जाने वाले स्वरूप हैं, जो काल (समय) और स्थान (विभिन्न देशों) की परिस्थितियों और निकट ग्रावश्यकताओं के ग्रनुसार बनाये गए हैं। वह समस्या है, मानव-समाज व मनुष्य की जीवन-धाराओं में सन्तुलन पैदा करने की।

मनुष्य अपनी त्वचा को अपने शरीर की सीमा समक्ष अपने को स्व-शासित ही नहीं, बल्कि स्वतन्त्र प्राणी भी समक्षता है। पूर्वी देशों के निवासियों की अपेक्षा हम यूरोपियन इस अम में ज्यादा पड़े हुए हैं। परन्तु सभी व्यक्ति कम या अधिक मात्रा में एवं किसी-न-किसी रूपमें अपने को स्वतन्त्र घटक सम-भते हैं। परन्तु थोड़ा भी विचार यह बताने के लिए पर्याप्त है कि केवल शरीर-शास्त्र की दृष्टि से भी मनुष्य घूमने-फिरने या गमन करनेवाली प्रवृत्तियोंवाला वृक्ष है, जिसने अपनी जड़ें और मिट्टी समेटकर अपने पेट में रखलीहै ताकि वह चल फिर सके।

जिस प्रकार मूंगे की द्वीप-माला से अथवा मधु-मक्षिका की मक्खी के भूंड से पृथक् कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार शरीर-शास्त्र के दृष्टि-कोण के ग्रतिरिक्त ग्रन्य किसी दृष्टिकोण से व्यक्ति की मनुष्य से (ग्रिंबिक स्पष्ट शब्दों में मनुष्य की मानव-समाज से) ग्रक्त कल्पना ही नहीं की जा सकती। वास्तव में मनुष्य समाज या समूह का एक घटक (unit) है।

परन्तु मुख्य प्रश्न (समस्या) तो यह है कि इस समाज या समूह के दुहेरे उद्देश्य या ध्येय हैं। (एक तो अपने ध्येय की प्राप्ति और साधना, दूसरा समाज के ध्येय व लक्ष्य की प्राप्ति और साधना) मधुमिक्खयों में तो मधुमिक्खयों का व्यक्तिगत ध्येय तथा उसे कार्य में प्रवृत्त करनेवाली प्रेरक भावना मधुमक्खी के भूंड के ध्येय से पृथक् नहीं है; परन्तु हमारा विश्वास है (फिर चाहे वह ठीक हो या गलत, यह अलग और महत्त्वहीन बात है) कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत चरम ध्येय होता है। इसी कारण मनुष्य का जीवन सचमुच एक विराट समस्या बन जाता है। यदि हमें केवल समाज या समूह के हितों का विचार करना पड़े तो उसका हल यद्यपि कठिन अवश्य होगी, परन्तु वह समस्या, यों कहें कि, एकमुखी होगी। किन्तु जब समूह के हितों और ध्येयों के साथ हमें व्यक्ति के हितों और ध्येयों का भी ध्यान रखना पड़ता है तब तो हमारी कठिनाई वर्गाकार बढ़ जाती है।

१. कुछ पश्चिमी दार्शनिकों का मत है कि मनुष्य वास्तव में वृक्ष है। भेद केवल इतना ही है कि वृक्ष एक जगह स्थिर रहता है और चल-फिर नहीं सकता; परन्तु मनुष्य चल-फिर सकता है। —श्रनुवादक संक्षेप में सामूहिक जीवन की समस्या की दो घारायें हैं—
व्यक्ति की घारा, जिसको वर्षों में बनायें तो वह ७० वर्ष की होगी।
समाज या समूह की घारा जिसे शताब्दियों द्वारा ही मापा जा सकता है।
इसके साथ ही चरमध्येय के ध्रुव भी दो हैं—

पहलातो व्यक्ति काजो अपने कोही अपना अन्तिम ध्येय समझता है; और है भी।

दूसरा समूह या समाज का, जो अपने में अपना अन्तिम ध्येय मानता है। इस व्यवस्था की उलक्षनें यहीं समाप्त नहीं हो जातीं क्योंकि इनके अतिरिक्त कुछ समूह और भी हैं जिनके मनुष्य अंग है। इनमें से एक (यानी राष्ट्र) तो आज इतना जबर्दस्त होगया है कि वह मनुष्य को कुचले डाल रहा है। राष्ट्र मानव-समुदाय का वह एकत्र रूप है जिसमें मनुष्यों को अधिक-से-अधिक प्राण्यक्ति मिली है। उसकी जीवन-धारा शताब्दियों में मापी जा सकती है। मानव समुदाय के जितने रूप हैं उनमें यह रूप (राष्ट्र) सबसे ज्यादा देर तक जीने-वाला (चिरायु) हो, सो नहीं है। चिरायु तो वस्तुतः मानव-जाति—इस पृथ्वी पर बसनेवाले सभी मनुष्यों का समाज—ही है। और क्योंकि यह (मानव-जाति, सभी काल और सभी स्थानों में व्याप्त है, अतः यही मनुष्य-समाज का सबसे सुस्पष्ट रूप है। इस प्रकार जीवन-धाराओं और चरम-ध्येयों की हमारी सरणी इस प्रकार बनती है:—

धारायें मनुष्य राष्ट्र-विशेष मानव-जाति चरम ध्येय मनुष्य राष्ट्र-विशेष मानव-जाति

सारा इतिहास सन्तुलन के लिए इन दोनों का संघर्ष ही है स्वतन्त्रता की पताका के नीचे जितने गृह-युद्ध और कांतियां हुई वे मनुष्य की घारा या गित और उसके चरम-ध्येय में सन्तुलन प्राप्त करने के लिए हुई; तानाशाही (डिक्टेटरशिप) के भण्डे के नीचे जो प्रतिक्रियायें और अत्याचार होरहे हैं, वे राष्ट्र की गित और चरम-ध्येय में सन्तुलन के लिए, और अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध भी विभिन्न देशों के गित-प्रवाहों और ध्येयों में सन्तुलन के लिए ही हुए हैं। पर इन सबके साथ एक और संघर्ष निरन्तर और अनवरत चल रहा है। वह श्रेष्ठतर शान्ति प्राप्त करने और आध्यात्मिक अथवा भौतिक एकता अथवा दोनोंको प्राप्त करने के लिए चल रहा है। यह मानव-समाज के गित-प्रवाह और ध्येय में सन्तुलन के लिए हैं।

अब प्रश्न यह है कि किसी भी युग की अपेक्षा आज्यह संवर्ष ही सबसे बिकट क्यों होगया है ?

इसका उत्तर स्पष्टतः इस वस्तुस्थिति में है कि यद्यपि हमारी सरणी की तीसरी वस्तु, यानी मानव-जाति इतिहास में पहले किसी भी समय की अपेक्षा आज के युग म तीन्न गति से प्रमुख व महत्वपूर्ण स्थान पा गई है, पर (इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए) वह आध्यात्मिक मार्ग की अपेक्षा भौतिक मार्ग पर ही ज्यादा वेग से अग्रसर हुई है।

मानव-जाति ने पहले एकता और अपनी प्रगति के लिए आध्यात्मिक या धर्म का मार्ग ग्रहण किया; परन्तु उसका परिणाम भयंकर और विनाश-कारी हुआ। धर्म के अत्यन्त पवित्र मन्त्रों (सिद्धान्तों) के विषयिस से प्रत्येक स्थान में धर्म के कारण संघर्ष, कलह, फूट और रक्तपात हुआ। तब मानव-जाति ने स्वतन्त्र विचार और विवेक-बुद्धि द्वारा प्रत्येक प्रश्न का निर्णय कर लेने की पद्धति से, जिसे उन्नीसवीं शताब्दी में विज्ञान का धर्म भी कहा जाता था, श्रपने उद्देश्य तक पहुंचने का प्रयत्न किया। इस बार उसे पूरी सफलता मिली, परन्तु वह भी उतनी ही विनाशकारी थी।

पूरी सफलता इसलिए कि मानव-जाति ने प्रकृति की शक्तियों पर आश्चर्यजनक विजय प्राप्त करने और वैज्ञानिक सत्य की रक्षा के लिए एकता के अन्य सब आदर्शों का (यहाँ धार्मिक आदर्शों की ओर निर्देश हैं) परित्याग करके मानव-जाति की एकता प्राप्त की। मानव-जाति इतनी सर्वव्यापक पहले कभी नहीं थी, जितनी कि वह आज है। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम भाग में वैज्ञानिक आविष्कारों की लहर के साथ उसकी संख्या अंकगणित के परिणाम से बढ़ी; पर आजकल तो वह वस्तुतः ही बढ़ गई है; क्योंकि आवागमन की इतनी अधिक शक्ति उसे प्राप्त है कि वह अपने को सर्वव्यापक अनुभव कर सकती है। संख्या और गमन-गित में वृद्धि से धनता भी बढ़ी है। आज मानव-समाज का शरीर बहुत विस्तृत होगया है; साथ ही उसमें एकता की भावना और चेतनता भी बढ़ी है पर उतनी मात्रा में नहीं।

और यह उन्नित विनाशकारी इसिलिए हुई कि उक्त शृंखला के दूसरे दो श्रंगों, मनुष्य और राष्ट्र, ने इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। वे व्यक्ति और राष्ट्र अपने-ही-अपने में चरम-ध्येय हैं, इसीकी चेतन श्रथवा अर्द्ध-चेतन भावना में वे बद्ध रहे, मानो उनका बृहद् मानव-जाति से कोई सम्बन्ध ही नहीं था।

यही कारण है कि मानव-जीवन के व्यक्तिगत, राष्ट्रीय भ्रौर सार्वलीकिक

तीन रूपों में समन्वय सन्तुलन आज इतना कठिन होरहा है। पर मानव-समाज के इतिहास में तो यह चिर समस्याहै। जब कभी समाज में सन्तुलन केभंग होने की आशंका पैदा होती है, जिससे कि समाज के उपादानभूत एक या अन्य ध्येय खतरे में पड़ जाय, तब समाजमें उस सन्तुलन को बनाये रखने के लिए बल-प्रयोग की प्रणाली चलती है। इस प्रकार अपने नैतिक आदर्श से भटककर मनुष्य ने जबदंस्त समाज को, स्वस्थ समाज अथवा अधिक स्पष्ट शब्दों में, दमन करने, कुचलन तथा एकाधिकार जमाने वाले समाजको जबदंस्त समाज समभने की भूल की। परन्तु यह स्पष्टही है कि समाज की उन्नित बल-प्रयोग के कमशः हासमें हाती है। समाज पूर्णता की ओर उतना ही विकसित होता जाता है जितना उसके सुचार संचालन में बल-प्रयोग और दबाव की मात्रा कम होती है।

ग्रतः समाज के प्रति शल्य-प्रयोग मनुष्य-शरीर के प्रति शल्य-प्रयोग के समान एक कृत्रिम साधन है, जो तत्काल के लिए वह काम कर देता है जिसे रुग्णकाय की जीवनशक्ति स्वयं ग्रन्दर से करने में ग्रसमर्थ है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह समस्या सन्तुलन के आधार पर ही हल की जा सकती है। और क्योंकि मनुष्य, राष्ट्र और मानव-समाज का पर-स्पर समन्वय-सन्तुलन ही निश्चित ध्येय है, अतः न तो उदारताबाद, न सत्तानाद (चाहे सत्ता साम्यवादी हो या फासिस्ट, इससे कोई ग्रंतर नहीं पड़ता) और न कोई विश्ववाद ही अपने में इस समस्या को हल कर सकते हैं। मानव-जाति अपनी वर्तमान बर्बर-अवस्था से उस समय तक मुक्त न होगी जबतक कि संसार के अधिकांश देशों में अधिकांश व्यक्ति इस बात को अनुभव न करलें कि हमारे उदारताबाद, हमारे साम्य-फासिस्ट-सत्ताबाद और विश्ववाद, सबको एक उस विराट् कल्पना में लीन होजाना है कि जिसका मूल समस्त मानव-जाति के सजीव ऐक्य में होगा।

श्रतः श्राज की हमारी समस्या का सार और समाधान करने में कम श्रीर होने में श्रधिक है। प्रवृत्ति की न होकर वह सत् की है। कुछ-का-कुछ करें, यह जरूरी नहीं है। स्वयं हम कुछ-के-कुछ होजावें, जरूरी यह है। यदि हमें संसार को बदलना है—और यह बदलेगा अवश्य, श्रन्यथा यह और इसके साथ हम भी समाप्त हो जांयगे—तो हमें इसी प्रकार से स्वयं विकास श्रारम्भ करना होगा।

इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक तो यह कि मनुष्य-समाज के प्रमुख पुरुषों के मन में इस विकास की धारा स्पष्ट हो और उन्हें इसका ज्ञान हो। दूसरे, इसकी भावना मनुष्य-जीवन के विस्तृत क्षेत्रों में व्यापक बने । पहली किया प्रमुखतः धीमी पर कोंरी बौद्धिक नहीं है । सम्पूर्ण सभ्य संसार में, जिसमें एकतन्त्री (टोटेलिटेरियन ) देश भी शामिल हैं, हम यह परिवर्तन देख रहे हैं । दूसरी किया अधिक किठन है, क्योंकि एक जीवित सन्देश जीवन द्वारा ही फैलाया जा सकता है । अंतर्यामी ऐक्य के साथ योग जिसने साधा है, वही जीवन लोगों में अंतर्गत ऐक्य की निष्ठा जगा सकता है । ऐसा पुरुष है गांधी । जीवन उसका योगयुक्त है । यही कारण है कि शायद सबसे सम्पूर्ण भाव में वह आजके युग के लिए काल-पुरुष है । क्योंकि वह कमं अधवा विचार का उतना नहीं, जितना जोवन का साधक है ।

## : ३० : श्रहिंसा की शक्ति कुमारी ईथेल मैनिन [ बन्दन ]

महात्मा गांधी को मैं यह छोटी-सी श्रद्धाञ्जिल बड़ी नम्रता से भेंट कर रही हूँ। मुक्ते उनसे मिलने का सीभाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ, पर मैं शान्ति-वादिनी हूँ। श्रीर मुक्ते विश्वास है कि उनका अहिंसात्मक प्रतिरोध का सिद्धान्त ही संसार की शान्ति धौर युद्ध की समस्या का एकमात्र व्यावहारिक हल ग्रीर सामाजिक संघर्ष के समाधान का एकमात्र युक्ति-युक्त उपाय है। १९३० में सिवनय-भंग ग्रान्दोलन द्वारा उन्होंने संसार के सामने ग्रहिसा की शिक्त प्रत्यक्ष कर दिखाई। यह उस संसार के सामने एक महान् उदाहरण था, जो तलवार की शिक्त के सिवा और किसी शिक्त को मानता ही नहीं, और प्रत्यक्षतः यह बात स्वीकार करने में ग्रसमर्थ है कि हिसा से हिसा की समाप्ति नहीं, बिल्क वृद्धि होती है।

में यह बखूबी जानती हूँ कि अहिंसा का सिद्धान्त महात्माजी ने नया नहीं निकाला। वह तो एक धार्मिक मंतव्य के रूप में भारत में सिदयों से मौजूद था। लेकिन जैसा कि श्री बेल्स्फोर्ड ने कहा है, उन्होंने 'पिश्चमी शिक्षा-दीक्षा और आचरण की लहर के विरोध में' उसकी पुनः स्थापना की और इस प्रकार अपने देशवासियों के नेता के रूप में उनकी नैतिक शक्ति अल्यन्त प्रभाव-शाली हो उठी। १६३० के राष्ट्रीय आन्दोलनों में उन्होंने अपने लाखों-करोड़ों अनुयायियों को एक राजनैतिक विधि ही नहीं, बिल्क एक गहरी धार्मिक श्रद्धा

भी दी, जैसी कि ईसामसीह ने पहले के उन ईसाइयों को दी थी, जो 'सत्य' की अपनी ईश्वर-प्राप्त व्याख्या की खातिर शहीद हो गये।

उन्होंने भारत की जनता को बन्दूकों और मशीनगनों की शक्ति नहीं दी जिसका प्रयोग उसके दमनकारी करते थें; बल्कि वह शक्ति दी जो जनता के व्यक्ति-व्यक्ति में अन्तीनिहत हैं, जो युद्धों से पीड़ित इस संसार को अभी प्राप्त करनी है और जिसका यदि पूणता के साथ उपयोग किया जाय तो वह युद्धों को असम्भव बना सकती है। राजनीतिज्ञ और युद्ध-प्रेमी लोग, अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रचार करते समय एक बात को भूल जाते हैं और वह यह कि मनुष्य का स्वतन्त्रता में से विश्वास उठ नहीं सकता। संक्षेप में, बन्दूक और मशीनगनें मनुष्य की या राष्ट्र की आत्मा को नष्ट नहीं कर सकतीं। किसी राष्ट्र को कुचल कर गुलाम बनाया जा सकता है, परन्तु 'शक्ति' के बूटों की ठोकरें स्वतन्त्रता की जीवित भावना को निर्मूल नहीं कर सकतीं। वे कुछ समय के लिए उसे आँखों से ओफल कर सकती हैं, जमीन-तले छिपा कर रख सकती हैं। और एक दिन आता है जब वह प्रज्ज्वित हो उठतीं और मानव-जाति के लिए पथ-प्रदर्शक ज्योति बन जाती हैं।

जिस मनुष्य का अपनी आत्मा पर अधिकार है, उसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। उसका शरीर नष्ट हो जाने से तो उसकी आत्मा अधिकाधिक शक्तिशाली होती जाती है। सूली पर चढ़ा हुआ ईसामसीह उस ईसामसीह की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली था जिसके विजयोत्सवों के जुलूसों के मार्ग में लोग ताड़ के पत्ते विछा देते और आकाश-भण्डल को जय-जयकार के स्वर से गुँजा देते थे।

हिंसा का जवाब हिंसा से देना तो उस अत्याचारी के निम्न धरातल पर उतर आना है, जो शिक्त की नाप केवल मृत्यु और विनाश द्वारा करता है। अहिंसात्मक उपायों की शक्ति जीवन की, उस आत्मा की शक्ति है, जिसकी पिपासा कभी शान्त नहीं होती। हम कह सकते हैं कि अपनी शिक्षा से गांधीजी ने भारत की 'आत्मा' को मुक्त कर दिया है। नीच और नगण्य दासों से भारतवासी फिर मनुष्य हो गए हैं। वे अपना मस्तक ऊँचा उठा कर अपनी आँखों में आशा और विश्वास की ज्योति लिये हुए, अपने दमनकारियों द्वारा अपनाये हुए नीच साधनों की उपेक्षा करके अपनी अन्तिम मुक्ति की ओर कूच करने में समर्थ एक राष्ट्र बन गये हैं। महिलाओं ने अपनी दासता का प्रतीक परदा उतार फेंका और उन्होंने भी स्वतन्त्रता के लिए इस रक्तहीन संग्राम में

पुरुषों से कंघे-से-कंघा भिड़ा कर काम किया। उनमें गर्व के साथ नम्नता थी, नम्नता के साथ गर्व था। आत्म-सम्मान की भावना उनमें फिर से भर गई थी और क्योंकि उनके हृदय में स्वतन्त्रता की पवित्र ज्योति जगमगा रही थी, यतः वे मुक्त थीं। सभी अवस्थाओं के स्त्री-पुरुषों ने अनुभव किया कि जीवन वस्तुतः एक 'पवित्र ज्योति' है, और अपने अभ्यन्तर में स्थित एक अदृश्य सूर्य के प्रकाश से ही हम अपने जीवन-पथ पर चलते हैं और इस अनुभूति के प्रकाश में पराजय का नाम भी नहीं है।

सन् १६३० में राष्ट्रवादी भारत ने ग्राहिसा की शक्ति को एक व्याव-हारिक राजनैतिक श्रस्त्र के रूप में सफलतापूर्वक सिद्ध कर दिखाया। वह मनुष्य की ग्रात्मा की महान् विजय का भी प्रदर्शन था। हजारों-लाखों ग्रादमी जेलों में ठूँस दिये गए, उनपर पाशविक ग्रत्याचार किये गए; परन्तु यह सब भारतीय जनता की उस महान् नैतिक जाग्रति के ज्वार-भाटे को रोक न सका।

यह समभने के लिए, कि ग्राहिसा का मूल्य एक राजनैतिक ग्रस्त्र से बढ़कर है, यह जान लेना ग्रावश्यक है कि महात्माजी तप ग्रीर त्याग पर इतना जोर क्यों देते हैं। यह बात भी साफ तौर पर समभने की है कि 'ग्राहिसा' प्रेम के तत्वज्ञान ग्रीर सत्य की साधनाके सिद्धान्त के साथ इस प्रकार जुड़ी हुई है कि उसे अलग नहीं किया जा सकता। वस्तुत: विश्व-प्रेम का नाम ही ग्राहिसा है। इन्द्रियों के दमन ग्रीर आत्मा के विकास का सिद्धान्त कोई नया सिद्धान्त नहीं है। यह तो ईसामसीह की शिक्षा का भी एक ग्रंग था। पर महात्मा गांधी ने ग्राज के जीवन में इसे घटित करके दिखा दिया है ग्रीर इससे उनकी गणना सन्तों, महापुक्षों और प्रभावशाली नेताग्रों में हुई है।

महात्मा गांधी की शिक्षाओं का यह एक मुख्य भाग है कि मनुष्य किसी बुराई को मिटाने या किसी भगड़े को निपटाने के लिए जितना ही अधिक हिंसा से काम लेगा उतना ही वह सत्य से परे हटता जायगा। वह कहते हैं कि वह बाहरी शत्रु पर श्राक्रमण करके भीतर के शत्रु की उपेक्षा कर देते हैं। "हम चीरों को इस लिए दण्ड देते हैं, कि वे हमें तंग करते हैं। कुछ समय के लिए वे हमें छोड़ देते हैं, पर होता यह है कि श्रपना ध्यान हम पर से वे हटा कर दूसरे शिकार पर केन्द्रित कर देते हैं। यह दूसरा शिकार दूसरे रूप में हम ही हैं। इस प्रकार हम एक चंडाल-चक्र में फैंस जाते हैं। ...कुछ समय बाद हम यह अनुभव करने लगते हैं कि चीरों को सह लेना उन्हें दण्ड देने से अच्छा है। श्रगर हम उनको दरगुजर करते जांयगे तो श्राशा है कि उनकी बुढ़ि श्राप ही ठिकाने आजायगी। जब हम उन्हें सहन करते हैं तब हम श्राप ही यह अनुभव

करने लगते हैं कि चोर हमसे भिन्न नहीं, बल्कि हमारे ही सगे-सम्बन्धी श्रीर मित्र हैं श्रीर उन्हें दण्ड नहीं दिया जा सकता।"

नैतिक दृष्टि से उनके प्रहिसा के तत्वज्ञान का यही सार है और इसी रूप में हम उसे युद्ध या स्वतन्त्रता के लिए सामाजिक संग्राम में भी लागू कर सकते हैं। गांधीजी दैनिक जीवन की तथा संसार की समस्याओं के हल के लिए अहिंसा के उपयोग में भेद नहीं करते। वह स्वीकार करते हैं कि अहिंसा के मार्ग में निरन्तर कष्ट सहन और अनन्त धैर्य की आवश्यकता हो सकती है। छेकिन वह बतलाते हैं कि इसके फल-स्वरूप मन की शान्ति और साहस की अधिकाधिक वृद्धि होती है। हम यह भेद करना सीख छेते हैं कि कौनसी वस्तु मूल्यवान् और स्थायी है और कौनसी नहीं। दैनिक जीवन को नियन्त्रित करने वाला यह साधुओं का-सा तप, पश्चिमी सभ्यता के लिए उतना ही दुर्बोध है, जितनी कि ईसाइयत। ध्यान रहे, मैंने ईसाइयत का जिक्र किया है, "पॉली-एनिटी" (सन्त पॉल द्वारा चलाया हुआ धर्म) का नहीं। तो भी पीड़ित मानव-जाति को घृणा की जगह विश्व-प्रेम को अपनाने और हिंसा का सर्वथा परित्याग करने से ही शान्ति की प्राप्त हो सकती है और उस शान्ति का अर्थ केवल युद्ध का अभाव नहीं, बल्कि मानव-सुख के लिए आवश्यक आन्तरिक शान्ति है।

महात्मा गांधी का बीसवीं शताब्दि के उस म्रद्वितीय सन्त के रूप में मिनवादन करना चाहिए जो अपनी शिक्षा मौर म्रपने उदाहरण द्वारा उस संसार में शाब्ति का मार्ग-दर्शन कर रहे हैं, जो अगर उसकी शिक्षाओं पर ध्यान न देगा तो नष्ट हो जायगा। यद्यपि उन्होंने राष्ट्रीय म्रान्दोलन द्वारा भारत की महान् सेवायों की हैं और उनके उपवासों का राजनीति पर बहुत प्रभाव पड़ा है, तो भी उन्हें एक राजनैतिक नेता नहीं, बिल्क एक आध्यात्मिक नेता और शिक्षक मानना चाहिए। उनके तथाकथित राजनैतिक कार्य, उनके नीतिशास्त्र और दार्शनिक मन्तव्यों का एक स्वाभाविक परिणाम है।

किसी सन्त का ग्रादर ग्रीर स्तवन करने के लिए ग्रावश्यक नहीं कि हम उसके ग्राचार-विषयक सिद्धान्तों का समर्थन ही करें। महात्माजी ने ग्राहिसा की जो व्याख्या की हैं उसमें ग्रगर विरोधी भौतिकवाद के अनुयायियों को जीवन-विहीनता की गन्ध ग्राये, तो भी यह मानना पड़ेगा कि ग्राध्यात्मिक घरातल पर, जिस पर कि महात्माजी का ग्राग्रह हैं, स्थिति इससे ठीक विपरीत होती हैं। महात्माजी ने स्वयं कहा है कि प्रत्येक वर्म ने महान् स्त्री-पुरुष उत्पन्न किये हैं। ग्राज के संसार में तो महात्मा गांधी हमारे बीच ग्राहिसा की शक्ति के जीवित उपासक के रूप में एक प्रखर ज्योति के समान जगमगा रहे हैं। "दूसरों का तो दोष-दर्शन हुआ है, किन्तु तू इससे परे हैं।......तेरा ज्ञान सर्वोच्च है।"

गांघीजी का ज्ञान सब मनुष्यों, ग्रीर सब काल के लिए है।

# : ३१ : गांधीजी श्रौर बालक

डॉ॰ मेरिया मॉन्टोसरी, एम. डी., डी. लिट्. [लन्दन]

महात्मा गांधी के निकट रहनेवाले उन्हें जिस रूप में देखते हैं, उससे बिलकुल भिन्न रूप में हम यूरोपियन उन्हें देखते हैं। हम जब रात को एक तारा देखते हैं, तो वह हमें एक छोटी सी चमकदार टिमटिमाती हुई-सी चीज मालूम देती है, लेकिन अगर किसी तरह हम उसके पास जा सकें तो वह छोटी या ठोस चीज मालूम न होगी, बल्कि भौतिक पदार्थ से हीन रंग और ज्योति का एक पूंज दिखाई देगा।

हम यूरोपियनों को भी गांधी एक मनुष्य-सा ही— बहुत छोटा मनुष्य जो सिर्फ एक लंगोटी लगाये रहता है— लगता है। यूरोप के कोने-कोने में एक-एक बच्चा उसे जानता है। जब भी कोई म्रादमी चित्र देख लेता है, वह फौरन म्रपनी भाषा में चिल्ला उठता है—"यह गांधी है।"

पर हम यूरोपियन, जो उससे बिलकुल भिन्न एक सभ्यता में रहते हैं, उसके बारे में क्या खयाल करते हैं? यूरोपियन उसे शान्ति का उपदेश देने वाले एक मनुष्य के रूप में जानते हैं। परन्तु वह यूरोप के शान्तिवादियों से भिन्न हैं। हमारे यूरोपियन शान्तिवादी बहस करते और इधर-उधर हड़बड़ाये हुए भागते फिरते हैं। उन्हें बहुत-सी सभाग्रों में भाग लेना होता है और पत्रों में लेख लिखने होते हैं। परन्तु गांधीजी कभी उतावले नहीं होजाते। कभी-कभी वह जेल में रहते हैं, 'जहांकि वह बहुत कम बोलते और बहुत कम खाते हैं। लेकिन फिर भी भारत के लाखों-करोड़ों आदमी उनके पीछे-पीछे चलते हैं, क्योंकि वे उनके अन्तःकरण को पहचानते हैं।

उनकी म्रात्मा उस महान् शक्ति के समान है, जिसमें मनुष्यों का एकी-करण करने की शक्ति है, क्योंकि वह तो उनकी म्रान्तरिक मनुभूतियों पर अपना असर डालती है भौर उन्हें एक दूसरे के निकट खींचती है। यह रहस्यमय भौर चमत्कारक शक्ति 'प्रेम' कहलाती है। प्रेम ही वह शक्ति है, जो मनुष्यमात्र को वास्तव में एक कर सकती है। बाहरी परिस्थितियों भौर भौतिक हितों से बाध्य होकर मनुष्य परस्पर संगठित होते हैं, पर उनमें प्रेम का संगठन स्थिर नहीं रहता भौर खतरे की भोर जाता है। मनुष्यों को दोनों प्रकार से संगठित होना चाहिए—एक तो श्राध्यात्मिक शक्ति से, जो एक दूसरे की श्रात्मा को अपनी श्रोर खींचे भौर दूसरे भौतिक संगठन द्वारा।

कुछ साल पहले जब गांघीजी यूरोप गये थे तब भारत लौटते समय कुछ दिनों के लिए रोम ठहरे थे। इसका मेरे हृदय पर बड़ा गहरा श्रसर हुआ। मैंने देखा कि गांघीजी में से एक ग्रगम्य शक्ति प्रस्फुटित होती थी। जब वह लन्दन में थे, मेरे स्कूल के बालकों ने उनका स्वागत किया था। जब वह फर्म पर बैठे हुए तकली कात रहे थे, सब बच्चे उनके चारों ओर बड़ी शान्ति के साथ बैठे रहे। वयस्क पुरुष भी इस स्वागत के समय, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, चुपचाप ग्रौर स्थिर बैठे हुए थे। हम सब एक साथ थे। यही हमारे लिए काफी था। नाचने, गाने या भाषण देने की जरूरत ही नहीं थी।

लेकिन मुक्त पर तो उस समय बहुत प्रभाव पड़ा जब मैंने कुछ कुलीन महिलाओं को सबेरे साढ़े चार बजे महात्माजी को प्रार्थना करते देखने और उनके साथ प्रार्थना करने के लिए जाते देखा। एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि रोम-प्रवास के दिनों में वह एक गांव के एकान्त मकान में ठहरे हुए थे। एक दिन सबेरे एक युवती पैदल चलकर वहाँ आई। वह गांघीजी से एकान्त में बातचीत करना चाहती थी। वह थी इटली के सम्राट् की सबसे छोटी पुत्री राजकुमारी मेरिया!

हमें इस आध्यात्मिक आकर्षण के विषय में अवश्य विचार करना चाहिए। यही शक्ति है, जो मानवता की रक्षा कर सकती है। केवल भौतिक हितों के बन्द रहने के बजाय हमें परस्पर इस आकर्षण का अनुभव करना सीखना चाहिए। पर यह हम सीखें कैसे?

जिस तरह सारे संसार में प्रकाश की सर्वव्यापी किरणें मौजूद हैं, उसी तरह हमारे चारों ब्रोर ये ब्रात्मिक शक्तियां भी विद्यमान रहती हैं। लेकिन ये सर्वव्यापी किरणें खास-खास यन्त्रों द्वारा ही, जिनके द्वारा कि हम उन्हें देख सकते हैं, केन्द्रित की जा सकती हैं। पर ये यन्त्र इतने दुर्लंभ नहीं हैं, जैसा कि हम खयाल करते हैं। ये यन्त्र बच्चे हैं! जिस प्रकार हम ब्राकाश में गरमी ब्रौर प्रकाश के पुंज के तारे को एक छोटे-से चमकदार बिन्दु के रूप में

ही देखते हैं; ठीक उसी प्रकार अगर हमारी आत्मा बच्चे से बहुत दूर है तो हम उसका छोटा-सा शरीर मात्र ही देख सकते हैं। अगर हम उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाली रहस्यमयी शक्ति को अनुभव करना चाहते हैं तो हमें उसके अधिक नजदीक पहुँचना चाहिए।

बच्चों के, जिनसे कि हम वास्तव में बहुत दूर हैं, आध्यात्मिक रूप से निकट पहुँचने की कला में एक ऐसा रहस्य है जो संसार में विश्व-भ्रातृत्व पैदा कर सकता है। यह एक ईश्वरीय कला है, जो मानवजाति को शान्ति देगी। बच्चे तो बहुत-से हैं। वे असंख्य हैं। वे एक तौरा नहीं हैं। वे तो आकाश-गंगा के समान हैं— उस तारिका-पुंज के समान हैं, जो आकाश में एक ओर से दूसरी और को घूमते हैं।

गांधीजी के जन्म-दिन पर में उनसे एक ही प्रार्थना करूँगी कि वह भारत में और संसार में बच्चे का मान करें और श्रपने अनुयायियों को, जो उनकी शक्ति और उनकी शिक्षा में विश्वास रखते हैं, बच्चे में विश्वास करने कें लिए प्रेरित करें।

# ं : ३२ : महात्मा गांघी का विकास

# ऋार्थर मृर [ सम्पादक, स्टेट्समेन, दिल्ली-कलकत्ता ]

सत्तर वर्षं की श्रायु में भी महात्माजी चालीस वर्षं की श्रायु के बहुत-से आदिमियों से उत्साह में श्रविक युवा हैं। वह श्रव भी एक विद्यार्थी श्रीर परीक्षार्थं प्रयोग करने वाले हैं। यह सच है कि उनके श्रपने कुछ सिद्धान्त हैं; परन्तु उनकी सीमायें संकुचित नहीं हैं। श्रीर मुभे यह मानना चाहिए कि उन्होंने हमेशा सत्य की खोज को अपना मुख्य लक्ष्य रक्खा है। उस सत्य का उपदेश श्रीर दूसरों का नेतृत्व या सार्वजनिक कार्य उनका गौण कार्य है। जब-जब वह लम्बे समय के लिए सार्वजनिक नेतृत्व से श्रलग हो जाते हैं, तब-तब वह सत्य के उज्ज्वल प्रकाश की ही तलाश करते हैं।

में उनसे पहली बार दिल्ली में, सितम्बर १६२४ में मिला। उस समय वह हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए इक्कीस दिन का उपवास कर रहे थे। उनके मित्रों को उनके जीवन की भारी चिन्ता थी। मौलाना मुहम्मद अली प्रत्येक व्यक्ति को, जिसका नाम उन्हें याद धाता जाता था, 'एकता-सम्मेलन' में भाग

लेने को दिल्ली ब्राने के लिए तार देते जाते थे, ताकि महात्माजी को यह जान कर कुछ साल्वना प्राप्त हो कि उनके उपवास का एकदम असर पड़ा है ग्रीर भापस में लड़ती रहने वाली दो जातियों में एकता कराने के लिए फौरन ही ग्रसाधारण प्रयत्न ग्रारम्भ हो गये हैं। उस साल गर्मियों में लगातार बहत-से साम्प्रदायिक दंगे हुए थे। मैं भी उन व्यक्तियों में से था, जो निमन्त्रण पाकर दिल्ली आये थे। जिस दिन में आया, बड़े सवेरे ही मेरे होटल के सोने के कमरे में मौलाना महम्मद ग्रली मझे मिले और मझसे कहा कि मैं ग्रापको एकदम गांघीजी के पास ले जाना चाहता हैं। महात्माजी स्व० ला० सूल्तानींसह के मकान में श्री सी. एफ. एण्डरूज ब्रादि परिचर्या करने वालों के बीच लेटे थे। वह कमजोर थे, परन्तु मुसकरा रहे थे। हम दोनों में कुछ देर बातचीत हुई परन्तु महात्माजी ज्यादा बोल नहीं सकते थे और अब तो मभे याद भी नहीं कि उन्होंने क्या कहा था। पर उनकी मित इस समय भी मेरे हृदय पर उतनी ही स्पष्टता से श्रंकित है। वह सम्पर्क बहत घनिष्ठ ग्रीर ग्रानन्दप्रद था । उसके बाद पिछले सालों में यद्यपि मभे उनसे बातचीत करने का मौका छ: या सात बार से ज्यादा न पड़ा होगा, परन्त उस समय उन्होंने जो मित्रता तया घनिष्ठता की भावना प्रदर्शित की वह मेरे मन पर सदा श्रंकित रहेगी। एक पत्रकार की हैसियत से और कुछ दिन केन्द्रीय असेम्बली में कांग्रेस-विरोधी दल के सदस्य की हैसियत से मुक्ते उनके कार्यों ग्रीर खासकर १९३०-३२ के कार्यों व नीति की ग्रालोचना करनी पड़ी ग्रीर यथा शक्ति उनका विरोध भी करना पड़ा। कभी-कभी हम दोनों में पऋ-व्यवहार भी हम्रा है। मैं हमेशा साफ-साफ बातें लिखता ग्रीर वह सदा सहानुभृति-पूर्ण उत्तर देते । सन १६२७ श्रीर १६२९ में उनकी ब्रात्मकथा के दो भाग निकले श्रीर मुभे उनकी विस्तृत ग्रालोचना लिखनी पड़ी। खादी की जिल्द चढ़ी हुई ग्रीर ग्रहमदाबाद में उनके प्रेस में सुन्दर ग्रौर स्पष्ट छपी हुई दो हरी जिल्दें ('सत्य के प्रयोग' या 'ग्रात्म-कथा') बड़ी रोचक, महान् साहित्यिक कृति हैं। उनको पढ़ने के बाद मैंने भ्रनु-भव किया कि इस रहस्यमय शक्ति के सम्बन्ध में मेरा ज्ञान बहुत बढ़ गया। उनके मन की गति सरल नहीं है और ग्रासानी से समक्ष में नहीं ग्रा सकती। परन्तु इन पुस्तकों की भाषा बहुत स्पष्ट है। इसके साथ ही, बहुत से अवसरों पर उनके कामों की सरलता, काम करने का सीधा ढंग और वक्तव्यों की स्पष्टता उतनी ही ग्रसाबारण भौर ग्रमूल्य होती है जितनी कि दूसरे मौकों पर उनके विचारों ग्रीर यक्तियों की सूक्ष्मता ग्रीर गृढ़ता।

महात्माजी के जीवन के दो रूप हैं-एक राजनैतिक नेता का और

दूसरा धार्मिक नेता का । ग्रपने देशवासियों के राजनैतिक नेता के रूप में उन्होंने श्रपना जीवन उनमें राष्ट्रीय भावना भरने, उनका नैतिक बल बढाने, उन्हें ग्रात्म-सम्मान की शिक्षा देने ग्रीर स्वेच्छा से त्याग व बलिदान की उनमें भावना भरने में लगाया । इस सबके साथ उन्होंने अपने तप और अपरिग्रह के आचार पर जनता से अपील की। पूर्वी देशों में खासकर भारत में, जहाँ बन और भौतिक इच्छाओं के कमशः परित्याग द्वारा ब्रात्मदर्शन तक पहुंचने की शिक्षा दी जाती है, तप और अपरिग्रह बहुत महत्वपूर्ण समभे जाते हैं। अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि मेरे राजनैतिक अनभवों का मेरे लिए कोई विशेष मल्य नहीं है, परन्तु ग्राध्यात्मिक जगत में 'सत्य के प्रयोगों' ने ही मेरा वास्तविक जीवन बनाया है। १९२७ तक की कठोर जीवन-यात्रा की कहानी में एक दृष्टि से, वास्तव में उन्होंने ग्रपनी सफलता को स्वीकार किया है। तीस वर्षों से वह 'ग्रात्म-दर्शन' और 'ईश्वर का साक्षात्कार करने और मोक्ष प्राप्त करने' के लिए प्रयत्न व उद्योग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अहिंसा, ब्रह्मचर्य, निरामिष-भोजन और अपरिग्रह का परीक्षण व प्रयोग किया और तलवार की वार के समान तंग व तीक्ष्ण मार्ग पर घले । लेकिन इतने वर्षों के बाद भी उनका कहना है कि मैं पूर्ण सत्य 'ईश्वर' की एक फलकमात्र' देख पाया है। यद्यपि उन्हें यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि इंश्वर है और वही चरम सत्य है. परन्तू उन्हें अभी पूर्ण सत्य या इंश्वर के दर्शन नहीं हए।

महात्मा गांधी एक 'प्यूरिटन' हैं, जिन्हें, जैसा कि उन्होंने हमसे कहा है, 'ग्रोरिजिनल सिन' ( मूल पाप ) के सिद्धान्त की सचाई में पूरा-पूरा विश्वास है। ग्रन्य सब तपस्वियों के समान वह भी मनुष्य-जीवन को त्यागों की एक शृंखला मानते हैं, सांसारिक सुखों का ग्राभार पूर्वक उपभोग करना ग्रौर ईश्वर की महिमा बढ़ाने के लिए उनका उपयोग करना, ऐसा वह नहीं मानते। उनके विचार से स्त्री-पुष्प-संबंधी काम-वासना हो सारी बुराइयों की जड़ है। महात्मा गांधी के एतिहषयक विचार तथा बह्मचर्य पर लिखे गए उनके ग्रध्यायों के विषय में यही कहा जा सकता है कि वे वर्तमान मनोविज्ञान ग्रौर चिकित्सा-शास्त्र

रानी एलिजबेय के समय का एक ब्रिटिश सम्प्रदाय, जो राजनीति
 में भी जीवन की शुद्धता तथा धार्मिकता पर जोर देता था। — अनु०

२. बाइबिल में ग्रादम को मानव-जाति का आदि पितामह मानकर कहा गया है कि वह पापी था, और उसके पाप का ग्रंश पितृ-परम्परा से मनुष्य-मात्र में आ गया है। इस कारण मनुष्य-प्रकृति स्वभाव से ही पितत है। इसी को 'ओरिजिनल सिन' कहते हैं। —अनु० के खिडान्तों के इतने विरोधी हैं कि जिसकी ग्राज के जमाने में कल्पना ही नहीं की जा सकती। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को वह बिलकुल लज्जाजनक समझते हैं और इनका उनकी राय में एक ही उपचार है। वह है उनका दमन ग्रीर अत्यधिक दमन। उनका कहना है कि "ग्रपरिग्रह की तो कोई सीमा ही नहीं है।" ग्रीर वह स्वयं इस बात से दुखी हैं कि वह ग्रमी तक दूध, जिसे वह ब्रह्मचर्य-त्रत के पालन के खिए बहुत हानिकर वस्तु समभते हैं, नहीं छोड़ सके। उनके सिद्धान्तानुसार ताजे फल भीर सूखा मेवा ही 'ब्रह्मचरी' का ग्रादर्श मोजन' है। परन्तु जितना ग्रधिक-से-ग्रधिक सहन किया जा सके, उतना उपवास इन सबसे ग्रच्छा है।

यह कोई ग्राश्चर्य की बात न होती यदि जनता की पहुंच से बहुत दूर के इन ग्रादशों के कारण महात्माजी भी ईसाई सन्तों के समान ग्रसहिष्णु ग्रौर कठोर बन जाते। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हुई। संयम के सभी कठिन ग्रभ्यासों के बावजूद, जिनसे उन्होंने जीवन को ग्रपने ही लिए एक कठिन वस्तु बना लिया है, उनके चरित्र में वह मृदुता ग्रौर प्रेम है जिसने उन्हें इतनी भारी शक्ति दी हैं। सत्य के पवित्र दर्शन करने की पिपासा के होते हुए भी उनका सबसे उत्तम गुण—मानवसमाज के प्रति उनका सच्चा प्रेम है। एक ग्रोर उन्हें निर्दयता ग्रौर ग्रत्याचार से घृणा है तो दूसरी ग्रोर बीमारी ग्रौर गंदगी से। तप की भावना से ही उन्होंने कभी किसी वाच्यर में पैर नहीं रक्खा। उनके जीवन के प्रारम्भिक दिनों की कहानी में हम उन्हें तरह-तरह के नये तजरबों ग्रौर मौज की जिन्दगी से पीछे हटता हुआ पाते हैं।

इंग्लैण्ड में विद्यार्थी-जीवन में ही उनकी ग्रपने सनातन धर्म में श्रद्धा ग्रीर भक्ति बढ़ी ग्रीर उन्होंने वहीं पहले-पहल सर एडविन ग्रानंल्ड के ग्रनुवाद द्वारा गीता का परिचय प्राप्त किया।

ग्रब भी जब मैं ये पिक्तयाँ लिख रहा हूँ एक बहुत महत्त्वपूर्ण घटना घटी है। महात्मा गांधा ग्रब एक नये युग में प्रवेश कर रहे जान पड़ते हैं।

हाल ही में महात्मा गांधी ने लिखा है कि राजकोट के अनुभवों के परि-णाम स्वरूप उन्हें नया प्रकाश मिला है। वह नई रोशनी क्या है, इसका स्वरूप अब बताया गया है और वह बहुत महत्त्वपूर्ण है। महात्मा गांधी का पिछले वर्षों में हिन्दू जनता पर बहुत प्रभाव रहा है और भारत के वर्तमान इतिहास के निर्माण में उनका जो भाग है, उसमें कोई सन्देह नहीं कर सकता। कुछ वर्षों के व्यवधान से उन्होंने दो सिवनय आज्ञा भंग आन्दोलनों को जन्म दिया, उन्होंने देश में उथल-पुथल मचा दी और अधिकारियों के लिए भारी चिन्ता पैदा कर दी। इसके मलावा इन म्रांदोलनों ने देश पर अपने प्रभाव की वे घारायें छोड़ीं जो उनके समाप्त हो जाने के बाद भी आजतक काम कर रही हैं। यतः महात्मा गांधी के सिद्धान्त और उनकी शिक्षाओं में—इस बड़ी म्रवस्था में जबिक उनका कांग्रेस और जनता के मन पर एकच्छत्र अधिकार प्रत्यक्ष दिखाई देता है—मौलिक परिवर्तन होना वस्तुतः एक महत्वपूर्ण घटना है। इसका प्रभाव भारत पर ही नहीं संसार में मन्यत्र भी पड़ेगा, क्योंकि महात्मा गांधी मन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त व्यक्ति हैं और उनके मनुयायी सारे संसार में हैं।

दूसरे लोगों के साथ मैंने भी ग्राहिसात्मक ग्रसहयोग के ग्राध्यात्मिक दावे की ग्रालोचना की है, क्योंकि वह शारीरिक ग्रीर मानसिक हिंसा के बीच एक ग्राध्यात्मिक भेद मानता है। यह ग्राहिसात्मक ग्रसहयोग नि:शस्त्र मनुष्यों की लडाई का ही एक तरीका है। बहिष्कार व हडताल से, जो इस असहयोग के अंग भी हैं,इसकी तुलना की जा सकती है। इसके उपाय की सफलता या असफलता दो बातों पर निर्भर है। एक तो अपने और विरोधी के संगठन का बल, दूसरे संघर्ष के मुख्य उद्देश्य की महत्ता। लेकिन यह निश्चित है कि यह उपाय सशस्त्र-विद्रोह या युद्ध से अधिक भ्राध्यात्मिक हथियार नहीं है। ईसाइयों के लिए तो यह बात साफ ही है कि उनके अनुसार पाप तो मन के विचार ग्रीर हृदय की भावनाम्रों ही में है। कार्य तो उसकी व्यंजना मात्र है। म्रहिसात्मक म्रान्दोलन को बल व बढ़ावा देने के लिए स्वयं महात्मा गांधी ने हिंसामय विचार-धारा को उत्तेजित किया अंग्रेजों की निन्दा की और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रचार किया। उनके अन्यायियों ने जाति-द्वेष की भावना पैदा करने के लिए सब कुछ किया और कहा। इसका परिणाम यह हम्रा कि भारत में "म्रहिसात्मक" म्रान्दोलन के समय पत्रों और भाषाओं में जितनी अधिक असंयत तथा हिंसामय भाषा का प्रयोग किया गया उतनी संभवतः संसार के किसी ग्रीर देश में नहीं पाई जायगी। स्वभावतः इसके परिणाम-स्वरूप हिंसात्मक घटनाएं भी हुई । बस, उन दिनों का यही काम था। युद्ध ने जो रूप धारण किया, उसकी अंग्रेजों ने कभी शिकायत ही नहीं की, क्योंकि आखिर तो वह युद्ध का ही एक रूप था। पर उन्होंने भारतीयों का यह दावा नहीं माना कि इस प्रकार के ग्रसहयोग का घरातल ऊँचा और नैतिक या, अथवा कि वह ईसाइयत या उससे भी किसी ऊँची चीज का फिलतरूप था। सच्चे और खरे शब्दों में कहें तो, लंकाशायर के माल का बहि-ब्कार करने का उद्देश्य भारत में कुछ मनुष्यों को काम, रोजी ग्रौर रोटी देना ग्रीर इंग्लैण्ड में दूसरों का काम, रोजी ग्रीर रोटी छीनना था। भुखा मारने ग्रीर जान से मारने में कोई बड़ा नैतिक भेद नहीं है। कोई सच्चा ग्रंग्रेज इस बात

का दावा नहीं करेगा कि पीड़ित जर्मन नागरिकों तथा सिपाहियों पर युद्ध बन्द कराने का दबाव डालने के लिए की गई जर्मनी की सामुद्रिक नाकेबन्दी ग्रीर रणक्षेत्र में की गई लड़ाई में कुछ भी नैतिक भेद हैं। ग्रीर उसने यदि कुछ भेद माना भी तो वह नाकेबन्दी को ज्यादा बुरा बतायेगा।

जिस समय वह हिंसा भड़क उठी, जोकि स्पष्टतः इस ग्रसहयोग ग्रान्दोन्तन की ही उपज थी, तो महात्माजी के पास उसका एक ही इलाज था। वह या उनका निजी उपवास। उनका विश्वास था कि ग्राठ दिन के उपवास से वौरी-चौरा-काण्ड के पापों का थोड़ा-बहुत प्रायश्चित्त ग्रवश्य हो जायगा। बाद में उन्होंने ग्रपने उपवासों के उद्देश्यों का दायरा बड़ा कर दिया। १६२४ में उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम-एकता के लिए इक्कीस दिन का उपवास किया। दूसरे ग्रसहयोग ग्रान्दोलन में जब उन्हें जेल भेज दिया गया, तब उन्होंने उपवास द्वारा ही ग्रपनी रिहाई कराई। साम्प्रदायिक निर्णय में संशोधन कराने के लिए भी उन्होंने उपवास किया। परन्तु मालूम होता है कि उनके पिछले उपवासों में, जिनमें राजकोट का उपवास भी शामिल है, प्रायश्चित्त की भावना नष्ट होगई थी। उनके बहुत-से साथियों ने ही उनको दबाव डालने वाला कहकर श्रालो-चना की।

ग्रसहयोग भीर उपवास में निर्दिष्ट ग्रहिंसा के श्राध्यात्मिक मूल्य या गुण की जो ग्रालोचनायें हुई उनपर महात्मा गांधी ने पहले कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जो कुछ कहा, उससे ऐसा मालूम होता था मानो वह अपने आन्तरिक ग्रनुभव से यह जानते हैं कि इनको ग्राध्यात्मिक महत्व देने में वह गलती पर नहीं हैं। ग्रीर जहां दुनिया ने स्पष्टतः उनको असफलता बतलाया, वहां भी गांधीजी ने उन्हें सफलता ही माना। परिणाम यह हुग्रा कि भारत में सर्वंत्र जिस किसी भी बात पर उपवास या 'ग्रहिंसात्मक' सत्याग्रह की नकल करने वाले बहुत-से लोग पैदा हो गये।

परन्तु ग्रव यह सब बदल गया है। महात्मा गांघी को नई रोशनी मिली है। वह स्वयं ग्रपनी नीयत में सन्देह करने लगे हैं। वह यह सोचने लगे हैं कि उस समय जब कि मैं समभता था कि मैं ग्राध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए कार्य कर रहा हूँ, मैं वास्तव में राजनैतिक और भौतिक उद्देश्यों के लिए कार्य कर रहा होता था। उन्होंने हमसे कहा है कि "मेरे राजकोट के उपवास में 'हिंसाका दोष' था।" ग्रव उन्होंने ग्रपने ग्रस्त नीचे डाल दिये हैं। यदि ग्रात्म-शुद्धि के लिए किये गए इतने प्रयत्नों, इतने वर्षों के तप ग्रौर त्याग ग्रौर ग्रपने विरोधियों को प्रेम करने के प्रयत्नों के बाद भी वह यह समभते हैं कि वह इन साधनों का प्रयोग करने

के योग्य नहीं हैं तो क्या इस बात की कभी आशा की जा सकती है कि जनता, अथवा जो आदमी इस समय इन साधनों द्वारा काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे कभी भी इनका प्रयोग करने के योग्य होंगे ?

पर महात्माजी ने स्वयं जो उन्नित की है वह इस विचार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और उसके भारत में तथा अन्यत्र भी आश्चर्यजनक परिणाम होंगे। बहुत वर्षों से महात्माजी ईसाई-धर्म के सिद्धान्तों व मान्यताओं के बहुत निकट पहुँच चुके हैं। उन्होंने हाल ही में जो कुछ कहा है उससे मालूम होता है कि उन्होंने बौद्ध-धर्म और ईसाईधर्म के आन्तरिक तत्त्व को समफ लिया है। 'अ' अर्थात् 'नहीं' का महत्त्व बहुत नहीं है। 'सहयोग' में 'अ-सहयोग' से अधिक सद्गुण है। संसार इस समय हिसा से पीड़ित हो रहा है। मनुष्यों का हृदय-परि-वर्तन करने के लिए एक नई प्रेरक कान्तिकारी शक्ति की भारी और सर्वस्वीकृत आवश्यकता है। सभी देशों में इस बात की मांग भी शुरू हो गई है। वहाँ ऐसे आन्दोलन चल पड़े हैं जो 'मानव-जाति के लिए अत्यन्त आवश्यक' नये परिवर्तन के आने की भूमिका है। हो सकता है कि महात्माजी का विकास इससे भी अधिक बातों का द्योतक हो।

'हमारे समय की भ्रनेक समस्याओं में सबसे ग्रधिक जटिल समस्या यह है कि युद्ध के प्रति हमारा रुख क्या हो ?बहुत से बौद्ध,ईसाई तथा वे सच्चे लोग जो किसी वर्म विशेष को माननेवाले नहीं हैं, यह जानते हैं कि ब्रात्म-रक्षा के लिए भी युद्ध करना ठीक नहीं। बुराई का प्रतिरोध न करने का ईसाइयों का सिद्धान्त व्यक्तियों के समान राष्ट्रों पर भी लागू होता है। मुक्ते साफ कहना चाहिए कि महात्माजी ने टाल्स्टाय का जो सिद्धान्त ग्रपनाया है, वह मुक्ते दार्श-निक ग्रराजकतावाद मालूम होता है। इस युक्ति का मुक्ते कोई जवाब नहीं मिलता कि जब हमें रक्षा के लिए सेनायें रखने की जरूरत है तब हमें पुलिस भी न रखनी चाहिए। एक व्यक्ति ग्रपने ऊपर ग्राकमण करनेवाले के प्रति सच्चा प्रेम होने के कारण उसके धाकमण को बरदाश्त करके अन्त में उसके हृदय पर विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि एक राष्ट्र के ग्रादमी, जिन्हें स्वयं कोई व्यक्तिगत तकलीक न उठानी पड़े, आक्रमणकारी राष्ट्र को अपने पर और अपने ही कुछ आदिमियों पर मनमाने अत्याचार करने दें, तो में उनके इस काम को अच्छा और रुचिकर नहीं मान सकता। जो लोग इस सिद्धान्त का प्रचार करते हैं, वे एक प्रकार के नैतिकता के जोश में, जो उतना ही खतरनाक है जितना कि नैतिक घृणा, ग्रयने में व्यक्तिगत रूप से सच्ची नम्रता पैदा करने में सन्तोष मानने के बजाय दूसरों पर एक विशेष प्रकार का

ग्राचरण लादने का प्रयत्न करते हैं। हममें से सभी ग्रादमी नीचे कहे गए दो प्रकार के व्यक्तियों में से एक-न-एक प्रकार के हैं। एक तो वे मनुष्य हैं जिनका हृदय भ्रपने भ्राक्रमणकारियों के प्रति नैतिक वृणा से परिपूर्ण है, और जो नम्रता को भूलकर यह समभने में भी असमर्थ हो गए हैं कि ब्राक्रमणकारी ब्रीर वे स्वयं दोनों मनुष्य ही तो हैं। दूसरे मनुष्य वे हैं जो नम्रता के नैतिक जोश की अधिकता के कारण अपने नैतिक जीवन में (दूसरों के द्वारा पहुँचाये गये) आघातों को प्रेमपूर्वक स्वयं सह लेने का श्रभ्यास करने के बजाय, जिन लोगों तक उनकी पहुँच है,उन्हें ग्राकमणकारियों के सामने नम्रता से भुक जाने का उपदेश देने में ही अधिक समय व्यतीत करते हैं। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों में कोई विशेष भेद नहीं है। ये दोनों ही जीवन में असफल हैं, और स्वयं आदर्श आच-रण करने की अपेक्षा 'पर-उपदेश कुशल' अविक हैं। दोनों प्रकार के व्यक्ति जिस समय नैतिक द्वेष या नैतिक शान्तिवाद के जोश में बह जाते हैं उस समय मानव-जाति के साथ अपनी एकता की भावना को भूल जाते हैं। नैतिकता के इन उत्साही आदिमयों की बुराई का सिम्मिलित प्रतिरोध न करने का सिद्धान्त चल जाय तो बुराई को खुलकर खेलने का ग्रवसर मिल जायगा ग्रीर नैतिकता-वादियों की दो पीढ़ी पीछे की सन्तान ऋषि या सन्त नहीं, बल्कि गुलाम होगी; नम्रता के बजाय दासता फले-फूलेगी। दास जाति की गिनी-चुनी ग्रात्मायें ही संसार के लिए पथ-प्रदर्शन का काम करती हैं। जनता को तो चाटुकारी, गुप्तता और छल-कपट की कला सीखनी पड़ती है।

मुभे तो यह मालूम होता है कि भगवद्तगीता में अर्जुन को उपदेश देते समय भगवान् कृष्ण बहुत पहले ही 'शान्तिवाद' की युन्ति का पूर्णतया खण्डन कर चुके हैं। तीन वर्ष पूर्व मैंने महात्माजी से यह युन्ति मनवाने का प्रयत्न किया। पर उनका मन्तव्य, जहाँतक कि मैं उसे समक्ष पाया हूँ, यह था कि भगवद्गीता में युद्ध की कथा तो रूपक मात्र है, वास्तविक नहीं, अतः यह युन्ति भौतिक युद्ध और वास्तविक प्राण-हरण पर लागू नहीं हो सकती।

पर राजकोट के बाद से तो में एक नये ही महात्मा को देख रहा हूँ। हम सबको उस व्यक्ति का आदर करना चाहिए, जिसने अपने सेवा-मय जीवन में निरन्तर कठोर आत्म-संयम, कठोरतम तपस्या और आत्म-शुद्धि के लिए सतत प्रयत्न किया। यदि उन्हें एक नवीन ज्योति प्राप्त हुई है तो वह उस दर्पण के द्वारा प्रतिक्षिप्त होकर और भी चमक उठेगी, जिसे बनाने में इतने वर्ष लगे और इतना परिश्रम करना पड़ा है। आज प्रत्येक देश यह बात मान रहा है कि संसार की आशा व्यक्ति की आत्मा के विकास में ही है। प्रत्येक को अपने से ही ग्रारम्भ करना होगा। पर हमें एक ऐसी शक्ति की ग्रावश्यकता है, जो वह नीरवता पैदा करदे, जिसमें हम ग्रपनी ग्रात्मा की आवाज सुन सकें, ग्रन्थथा हम ग्रपने मार्ग से भटककर दूर जा पड़ेंगे। नैतिक जोश के प्रवाह में बहे हुए ग्रादमी शान्ति के इन क्षणों के सम्बन्ध में बड़ा शोर मचाते हैं ग्रौर ग्रन्तरात्मा की ग्रावाज सुनने के बजाय दूसरों को ग्रपने मत में परिवर्तित करने के लिए ग्रधिक चिन्तित रहते हैं। कम-से-कम भारत में तो महात्माजी वह नीरवता उत्पन्न कर सकते हैं, जिसमें सच्ची शांति जन्म छे सके।

## : ३३ :

# गांघोजी का श्राध्यात्मक प्रमुत्व

गिलबर्ट मरे, एम. ए., डी. सी. एल. [ एमरीटस अध्यापक, आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी ]

जिस संसार में राष्ट्रों के शासक पाशविक शक्ति पर अधिक-से-अधिक भरोसा किये हुए हैं और राष्ट्रों के निवासी ग्रपने जीवन के ग्रस्तित्व ग्रीर याकांक्षायों की पूर्ति के लिए ऐसी पद्धतियों पर भरोसा रक्खे हुए हैं, जिनमें कानुन, और भ्रातृभाव के लिए तनिक भी गुंजाइश नहीं रही है, उसमें महात्मा गांबी एकाकी खड़े दीख पड़ते हैं और उनका व्यक्तित्व ग्रत्यन्त ग्राकर्षक है। वह ऐसे राजा या शासक हैं, जिनका कहना लाखों मानते हैं। इसलिए नहीं कि वे उनसे डरते हैं, बल्कि इसलिए कि वे उन्हें प्यार करते हैं. ग्रौर इसलिए नहीं कि उनके पास विपुल सम्पत्ति, गुप्तचर, पूलिस और मशीनगन हैं बल्कि इसलिए कि उनके पास ऐसा नैतिक प्रभुत्व है कि जब वह उससे काम लेने लगते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि वह भौतिक संसार के सारे महत्व को धल में मिला देंगे। मैं 'प्रतीत होता है' इसलिए कहता हूं कि भौतिक शक्ति के विरुद्ध उसका प्रयोग सहृदयता, सहानुभूति प्रथवा दया के बिना निर्श्वक है। इसे अपने मोर्चों में केवल इसलिए विजय प्राप्त होती है कि यह अपने दुश्मन की अन्तरात्मी में सोई हुई उस नैतिकता या मनुष्यता को जगाती है, जो ऐसा मदल-मध्र तत्व है कि मनुष्य पशु बनने का कितना भी यत्न क्यों न करे. उससे पूरी तरह छटकारा नहीं पा सकता । बीस वर्ष पहले मैंने इसीसे गांधीजी के बारे में लिखा था कि, "वह एक ऐसे युद्ध में लगे हुए हैं, जिसमें ग्रसहाय भीर नि:शस्त्र भ्रात्मिक-शक्ति का भौतिक साधनों से भ्रत्यधिक सम्पन्न लोगों के साथ मुकाबला है। उस युद्ध का अन्त हमें इस भय में दीख पडता है कि

मौतिक साधनों से सम्पन्न लोग धीरे-धीरे युद्ध का एक-एक मोर्चा हारते जाते हैं और ग्रात्मिक शक्ति की ग्रोर भुकते चले जा रहे हैं।"

हम निस्सन्देह, यह नहीं मान सकते कि आत्मिक-प्रभुता रखनेवाले क्यक्ति का नेतृत्व सदा ही सही होता है। उसके दावों और कार्यों का समर्थंन या प्रतिवाद सहसा शायद ही किया जा सकता है, क्योंकि उसका संचालन तो उन मानवों द्वारा ही होता है, जो साधारण मनुष्यों के समान भूलों से परे नहीं है और शक्ति-सम्पन्न होने पर जिनका स्वेच्छाचारियों के समान पतन होना संभव है। लेकिन नैतिकता के बल पर शासन करनेवालों, ग्रथवा अन्य साधारण शासकों में भी गांधीजी का स्थान प्रद्वितीय ही है। पहली बात तो यह है कि वह कोई आदेश या हुक्म नहीं देते। केवल अपील करते हैं, हमारी अन्तरात्मा को संबोधन करते हैं। वह बताते हैं कि वह किस बात को सत्य मानते हैं। लेकिन उनकी उपेक्षा और नहीं करते, जो उनसे भिन्न क्षेत्र में सचाई की खोज करते हैं।

दूसरी बात यह है कि उनका लड़ाई का तरीका अजीब और अनूठा है, जिसे कि उन्होंने दक्षिण अफीका में हिन्दुस्तानियों के अधिकारों के लिए लगा-तार पन्द्रह वर्ष तक लड़ी गई लड़ाई में खूब अच्छी तरह प्रकट कर दिया है। वह और उनके अनुयायी बार-बार गिरफ्तार करके जेल भेजे गये, नैतिक अपराध करनेवालों के साथ रक्खे गये और उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया। लेकिन जब भी कभी उनकी दमन करनेवाली सरकार कमजोर पड़ी या उसपर कोई संकट आया, अपनी बात को मनवाने एवं लाभ उठाने के बजाय उन्होंने अपना रख बदल दिया और उसकी सहायता की; जब वह भीषण-युद्ध की भयानक दलदल में धँस गई, तब उसकी सहायता के लिए उन्होंने हिन्दु-स्तानी स्वयंसेवकों की सेना खड़ी की। अपने हिन्दुस्तानी अनुयायियों की अहिंग्सात्मक हड़ताल के जारी रहते हुए जब सरकार के लिए कान्तिकारी लोगों की रेलवे की हड़ताल की आवंका उपस्थित हुई, तब उन्होंने सहसा अपने लोगों को काम शुरू करने की आज्ञा दे दी, जिससे उनके विरोधी निरापद हो जांय। इसमें आश्चर्य ही क्या कि अन्त में उनकी विजय हुई। कोई भी सहदय शत्र इस तरीके की लड़ाई का सामना नहीं कर सकता।

तीसरी बात, जो कि एक नेता के लिए बड़ी कठिन होती है, यह है कि गांधीजी कभी यह दावा नहीं करते कि उनसे भूल या दोष नहीं होता। यह भी उस हालत में जब कि असंख्य लोग उन्हें एक आदर्श मानकर पूजते हैं। हमें पता है कि इस समय उन्होंने अपने असहयोग आन्दोलन को रोक रक्खा

है, जिससे कि वह ग्रीर उनके विरोधो ग्रात्म-निरीक्षण तथा परीक्षण कर सकें।
एक नि:शस्त्र व्यक्ति का करोड़ों मनुष्यों पर नैतिक प्रभुत्व होना स्वतः
ही ग्राश्चर्यजनक है। लेकिन जब वह न केवल हिंसा को छोड़ने की शपथ लिये
हुए हैं, बिल्क ग्रपने शत्रुओं तक की संकट में सहायता करता है ग्रीर ग्रपनी
मानवीय कमजोरियों को भी स्वीकार करता है तब वह निर्विवाद रूप से सारे
संसार का श्रद्धाभाजन वन जाता है। एक दूसरे देश में बैठे हुए, बिलकुल भिन्न
सम्यता को मानते हुए, जीवन-सम्बन्धी श्रनेक व्यावहारिक समस्याग्रों के बारे
में उनसे सर्वथा विपरीत विचार रखते हुए, उस यूरोप के चिन्ताशील तथा
संघर्षमय विचारों में निमग्न रहते हुए भी, जिसमें मनुष्य का दिल ग्रीर दिमाग
पाश्चिक शक्ति ग्रीर श्रज्ञान की चोट खाकर ग्रपने को कुछ समय के लिए
ग्रसहाय-सा ग्रनुभव कर रहा है,मैं बहुत खुशी के साथ इस महापुष्ठ्य का भहात्मा
मांधी' के उस शुभ नाम से पुकारता हूँ, जिसका कि उसके भक्त उसके लिए
दावा करते हैं ग्रीर बड़ी श्रद्धा ग्रीर ग्रादर के साथ उसका उच्चारण
करते हैं।

# ः ३४ ः सुदूरपूर्व से एक भेंट

योन नागूची [कियो विश्वविद्यालय, दोकियो, जापान ]

दिसम्बर १६३५ के अन्त में नागपुर से बम्बई जाते हुए में वर्षा ठहरा था। वर्षा एक साधारण-सा शहर है। लेकिन नैतिक दृष्टि से वह गांधीजी के आन्दोलन का केन्द्र बना हुआ है। मुभे गांधीजी को आश्रम में देख कर बहुत खुशी हुई। वह आश्रम एक तपोशूमि या साधना-मन्दिर था, जहां पुराने ऋषि-मुनियों या साधकों से सर्वथा भिन्न रूप में इस युग के ऋषि पर अपने राष्ट्र के जीवन की आशा या पीड़ा की समस्त हलवलों की प्रतिक्रिया होती है। बीमारी के कारण वह उस समय वर्गाकार और बीच में आंगन वाली दुर्माजले मकान की पक्की छत पर लगाये गये एक तम्बू में लेटे हए थे। सन्त की जैसी एक मुसकराहट उनके चेहरे पर थी। उनकी नंगी टांगें दुबली-पतली पर लोहर शलाका-सी मजबूत सामने फैली थीं। एक शिष्य मालिश कर रहा था। इस साधारण और अलिप्त-से आदमी का उन महान् ऐतिहासिक उपवासों के साथ मेल मिलाना मेरे लिए कठिन हो गया, जिन्होंने इंग्लैण्ड की विशाल आहमा को

भी एक बार भय से थर्रा दिया था। जब मैंने सूती कपड़े में लिपटी कोई चीज उनके सिर पर रक्खी देखी, तब मैंने पूछा कि यह क्या है? तो उन्होंने बताया कि वह गीली मिट्टी है, जो कि उनके डाक्टरों के कथनानुसार उनके जैसे खून के दबाव बाले लोगों के लिए फायदेमन्द होती है। फिर कुछ व्यंग्य और कुछ दार्शनिकता से मिश्रित मुसकान के साथ बोले, ''मैं हिन्दुस्तान की मिट्टी से पैदा हुआ हूँ और यही हिन्दुस्तान की मिट्टी मेरे सिर का ताज है।"

थोड़ी-सी बात करने के बाद में उनसे विदा लेकर उनके तीन या चार शिष्यों से मिलने के लिए नीचे ब्राया, जो मुक्ते सारा ब्राश्रम दिखाने के लिए नीचे खड़े मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मबु-मिल्खयाँ रहने के स्थान के पास से गुजरने के बाद में तेल की घानी के पास पहुँचा। उसके बाद में वहाँ पहुँचा, जहाँ कागज बनाने का प्रयोग किया जा रहा था। उन मेरे साथ वालों में से एक ने कहा कि "कागज बनाना कितना सुगम है। यदि पूरक धन्धे के तौर पर इसका हमारे देश में चलन हो जाय तो हम अपना कितना रुपया अपने ही देश में बचा कर रख सकेंगे?" यह कहने की जरूरत नहीं कि ब्राश्रम में चरखे को प्रधान स्थान प्राप्त है। एक छोटा-सा लकड़ी का डिब्बा लाया गया, जिसे खोलने पर एक छोटा-सा चरखा प्रकट हुआ। इसका गांधीजी ने जेल में खाली समय में स्वयं श्राविष्कार किया था। मुक्ते कहा गया, "श्राप इसे अपने हैण्डबेंग तकमें रख सकते हैं ग्रीर खाली समय में सूत कातने के लिए रेलगाड़ी के सफर में इसे साथ ले जा सकते हैं।"

फिर मुक्ते बताया गया कि "गांघीजी एक विशेष वैज्ञानिक व्यक्ति हैं। उनका अट्ट धैर्य सदा उनके आविष्कारक मन का साथ देता है, जिससे उन्हें पूरी तरह सफलता मिलती है। अगर वह घड़ीसाज होते तो उन्होंने संसार में सर्वोत्तम घड़ी बनाने का श्रेय-सम्पादन किया होता। सर्जन या वकील के रूप में भी उन्होंने सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त की होती। लेकिन १९२२ के मुकदमे के समय अपने को पेशे से किसान और जुलाहा उन्होंने बताया और इस तरह हाथ की मजूरी की पवित्रता में निष्ठा प्रकट की। ऐसे कामों में वह कताई को सब से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि उनका खयाल है कि इससे मनुष्य मितव्ययी बनने के साथ-साथ समय का भी ठीक-ठीक उपयोग करना सीख जाता है। वह किसी भी वस्तु के अपव्यय को सबसे अधिक घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उनका यह विश्वास है कि हाथ की मिहनते से ही हिन्दुस्तान को नया जीवन मिल सकता है। इसलिए चरखे को अपना आदर्श मान कर वह जनता से स्व-तन्त्र जीवन के अण्डे के नीचे आने के लिए अपील कर रहे हैं।"

यह तो केवल आकस्मिक घटना है कि उनका आन्दोलन ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक विद्रोह प्रतीत होता है, क्योंकि वह आन्दोलन, जहाँ एक और भारत को नीति-अध्टता से बचावेगा वहाँ वह दूसरे देशों को भी उबारेगा। क्योंकि वह शक्ति को उत्पादक कामों में लगाने की तथा खेतों और खिलहानों से मिलते-जुलते जीवन बिताने की महान् शिक्षा देता है। दूर के आदशों के पीछे भटकते फिरने की अपेक्षा अपने आस-पास के लोगों की ही सेवा करने का महत्व केवल हिन्दुस्तान तक ही सीमित नहीं रह सकता। स्वदेशी की आत्म-निर्भरता और स्वावलम्बन' की भावना का प्रभाव समस्त देश और काल में ब्यापक होकर रहेगा।

दीन-दुखियों ग्रौर गरीबों की सेवा करने ग्रौर उनके साथ ग्रपने को तन्मय करने से ग्रधिक पिवत्र और ऊँचा मार्ग ईरवरोपासना के लिए गांधीजी नहीं ढूँढ़ सकते। उदाहरण के लिए वह जब रेल में सफर करते हैं, तो सदा ही तीसरे दर्जे का टिकिट लेते हैं। इससे वह ग्रपने ग्रापको यह याद दिलाते हैं कि वह उन निम्नतम मनुष्यों में से हैं, जिनमें मानवता ग्रौर स्नेह ही सबसे बड़ी सम्पत्ति माने जाते हैं। गांधीजी ने ग्रपने जीवन का सर्वोत्तम भाग मजूरों के साथ विताया है ग्रौर उनके सुख-दुःख में समान भाग लिया है। इस कारण वह आत्म-निर्भर ग्रौर स्वावलम्बी जीवन बिताने की प्रेरणा देते रहने के लिए ग्रपने मित्रों को चरखा भेंट करते हैं।

बम्बई जाते हुए गाड़ी में अपने डिब्बे में अकेला लेटा हुआ मैं अपने मन से महात्मा गांधी की मूर्ति को बोड़े समय के लिए भी दूर नहीं कर सका। मुक्ते एकबार उनका एक छोटा-सा निबन्ध 'स्वेच्छापूर्वंक गरीबी' (अपरिग्रह) पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने उन वस्तुओं के परित्याग से होने वाले अपने आनन्द का वर्णन किया है, जो कभी उनकी अपनी थीं। उनका यह विश्वास है कि हिन्दुस्तान सरीखे देश में अनिवार्यतः आवश्यकता से अधिक अपने पास कुछ रखकर जीवन-निर्वाह करना डाकेजनी करके गुजारा करने के समान है। जब तक कि तुम उसके जैसे न होजाओ, जो नंगा और भूखा बाहर खुले में सोता है, तब तक तुम्हें यह कहने का अधिकार नहीं कि तुम हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तानियों की रक्षा कर सकते हो। मुक्ते बताया गया कि जिस कपड़े से गांधीजी अपने-आपको ढांपते हैं, वह भी कम-से-कम है। यह स्वाभाविक है कि गांधीजी गरीबी की इस स्तुति से आगे बढ़कर साधना और तप के आदर्श पर पहुँच जांय, और आतम-शुद्धि के अर्थ इन्द्रिय निग्रह की साधना कर।

#### : ३४ :

## विविधरूप गांधीजी

डा० पट्टाभि सीतारामैया, बी. ए., एम. बी., सी. एम.

[ मञ्जलीपदृम ]

#### गांधीजी--श्रवतार

"जो व्यक्ति ग्रपने इन्द्रिय-सुल की कुछ परवाह नहीं करता, जो अपने आराम या प्रशंसा या पद-वृद्धि की कुछ चिन्ता नहीं करता, किन्तु जो केवल उसी बात के करने का दृढ़ निश्चय रखता है जिसे वह सत्य समभता है, उससे व्यवहार करने में सावधान रहो। वह एक भयंकर और ग्रमुविधाजनक शत्रु है, क्योंकि उसके जा सकने वाले शरीर पर काबू पा करके भी तुम उसकी आत्मा पर बिलकुल ग्रधिकार नहीं कर सकते।"

— प्रो० गिलवर्ट मरे

संसार ने समय-समय पर महान् पुरुषों को जन्म दिया है। प्रंत्येक राष्ट्र ने अपने संत, अपने शहीद, अपने वीर, अपने किव, अपने योद्धा और अपने राजनीतिक उत्पन्न किये हैं। भारतवर्ष में हम अपने महापुरुषों को अवतार कहते हैं। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो पुण्य की रक्षा और पाप का नाश करने के लिए ईश्वर के मूर्तंरूप होकर पृथ्वी पर आते हैं। हमारे लिए गांधीजी एक अवतार हैं, जिन्होंने इस कमरत संसार में पूर्ण अहिंसा को कार्यान्वित करके बताया है।

#### गांधीजी—स्थितप्रज्ञ

गांधीजी। की सम्मित में स्वराज्य का अर्थ यह नहीं है कि गोरी नौकरशाही की जगह काली नौकरशाही कायम होजाय। स्वराज्य का अर्थ है जीवन के ढांचे का बिल्कुल बदल जाना। दूसरे शब्दों में, भारत का पुनर्विजय करना। उनके मस्तिष्क में तो समस्या यह है कि देश के भिन्न-भिन्न टुकड़ों को, जो प्रादेशिक दृष्टि से प्रान्तों और देशी राज्यों में, सम्प्रदायों की दृष्टि से हिन्दुओं, मुसलमानों और ईताइयों में, व्यवसायों की दृष्टि से शहरी और देहाती समु-दायों में बंटे हुए हैं, और जो कहीं 'बहिगंत प्रदेशों' और कहीं 'अन्तगंत प्रदेशों' में विभक्त हैं, किस प्रकार एक सूत्र में प्रथित किया जाय। वह यह भी चाहते हैं कि राष्ट्र की संस्कृति का पुनरावर्तन किया जाय और उसमें आधुनिक जीवन में से ग्रहण की जाने योग्य बातों को भी ग्रहण किया जाय, सेवा के ग्रादर्श को पुनर्जीवित किया जाय, नई सभ्यता से उत्पन्न हुई स्वार्थ-परायणता के स्थान पर दीन-दरिद्वों के प्रति दया की भावना बढ़ाई जाय, पीड़ित समाज में ग्रत्यन्त

धनिकों ग्रीर ग्रत्यन्त निर्धनों के समदाय बनने देने के स्थानों पर निम्न श्रेणी वालों की सतह पर लाया जाय, सभी लोगों के लिए ग्रन्न-वस्त्र की व्यवस्था की जाय श्रीर कुछ लोगों के उत्कर्ष की खातिर रहन-सहन की कोटि ऊँची करने के बजाय, यदि आवश्यक हो तो, औसत जीवन-कोटि को ही कुछ नीचा कर दिया जाय । इस दृष्टि से उन्होंने अपने जीवन में ही एक नये सामंजस्य का विकास किया है, और हिन्द-धर्म के चारों वणों और चारों ग्राथमों को उन्होंने अपने जीवन में सन्निविष्ट कर लिया है। वह बाह्मणों का कार्य करते हैं, वह व्यवस्था देते हैं। वह क्षत्रिय हैं वह भारत के मध्य चौकीदार हैं। बैह्य के रूप में वह भारत की सम्पत्ति का विनियोग करते हैं, और शद्र के रूप में उन्होंने अन्न और वस्त्र की उत्पत्ति की है। अपने ऊपर चलाये गये सुप्रसिद्ध अभियोग में उन्होंने कहा था कि में जुलाहा ग्रीर किसान हूँ। ग्रीर गृहस्थ होते हुए भी वह ब्रह्मचारी की भांति संयम से रहते हैं, वानप्रस्थ की भांति प्रपनी पत्नी के साथ मानव-जाति की सेवा करते हैं। ग्रीर वह सच्चे संन्यासी भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सब-कूछ मनुष्य-जाति के कल्याण के लिए परित्याग कर दिया है। इतने पर भी गांधीजी प्रधानतः एक मन्ष्य हैं। वह मानवोत्तर होने का न ढंग रखते हैं न कोई ऐसा दावा ही करते हैं। वह पक्के कार्य-कूशल भादमी हैं, बड़ी उम्र के लोगों में ख्श-मिजाज हैं, भ्रौर मनुष्य-जाति के लिए एक साधु हैं, ऋषि हैं, पथ-प्रदर्शक हैं, दार्शनिक हैं और सबके मित्र हैं। उनका चेहरा तेजोमय है. उनकी दोनों आँखों में तेज है और उनकी हँसी में तो उनका सम्पूर्ण अन्तर्तम बाहर प्रकट हो जाता है । वह एक अंश में स्पष्ट-वनता हैं, और उन्हें लोगों के पीठ-पीछे ग्राक्षेप सूनने की ग्रादत नहीं है। किन्त वह ग्राक्षेपकर्ताग्रों के समक्ष ही ग्राक्षिप्तों के सामने उन्हें रख देते हैं । वह ग्रापके स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लेते हैं. श्रीर श्रापकी बात को सत्य मान लेते हैं। वह बातचीत बड़ी निश्चित और नपी-तूली करते हैं और आशा करते हैं कि उनके वक्तव्यों को समभने में उनके 'ग्रगर-मगर' को तथा प्रधान वानमांशों को ध्यान में रक्खा जायगा । अधिकांश लोगों ने उनके प्रधान वाक्यांशों को तो ले लिया; पर 'श्रगर-मगर' को भुला दिया, श्रीर इस प्रकार अपने उत्तरदायित्वों को उठाये बिना उन्होंने बाह्य परिणामों की स्राशा बाँध ली। उनकी लेखन-शैली अपनी ही ग्रौर विलक्षण है। उसमें छोटे-छोटे वाक्य होते हैं - छोटे, उतने हो प्रबल, सीधे और उतने ही गतिमान, जैसे तीर; और ग्रसर करने में भयंकर । गांधीजी उपनिषदों में वर्णित पूर्ण पुरुष हैं, जिनसे परिचित होना एक सौभाग्य है, और जिनके साथ काम करना एक वरदान है।

वह भगवद्गीता के स्थितप्रज्ञ हैं, जिन्होंने अपने आत्मसंयम और आत्मत्याग से अपने आप पर और संसार पर विजय पाई है।

#### गांधीजी का द्विविध कार्यक्रम

सत्याग्रही के रूप में गांघीजी पराजय को जानते ही नहीं। जब राष्ट्र बाकामक कार्यंक्रम से थक जाता है तो उसे फौरन रचनात्मक-कार्यंक्रम में लगा दिया जाता है । जिस सरलता से कारखाने में मशीन का पट्टा फास्ट पूली से लूज पुली पर धा जाता है, उसी सरलता से गांधीजी के शक्ति-चक्र का पट्टा भी युद्ध के विध्वंसक-क्षेत्र से रचनात्मक-क्षेत्र पर उतर आता है। उतनी ही तेजी-फ़र्ती से वह सविनय प्राज्ञा भंग के स्नाकामक-कार्यक्रम का बटन दबा देते हैं, और यह कार्यक्रम भी तुफान या ज्वार की-सी तीव्रता और वेग के साथ बढ़ जाता है। उनके ग्राकमण कितने प्रबल होते हैं, यह संसार ग्रच्छी तरह से जानता है। उन्हें खुद मालूम न था कि सामृहिक सविनय श्राज्ञा-भंग कैसा होगा। पर वह जानते थे कि वह ब्राज्ञा-भंग होगा जो सविनय या ब्रहिसात्मक रूप में होगा ग्रौर अपरिमित परिमाण पर सामहिक रूप में कार्यान्वित किया जायगा । उनके युद्धों में, जो कि देखने में तो नगण्य होते हैं किन्तु जिनका लक्ष्य एक श्रीर निश्चित, तथा परिणाम स्थायी श्रीर व्यापक होता है, कोई-न-कोई नैतिक प्रश्न जरूर शामिल रहता है । कभी तो अमृतसर-हत्याकाण्ड का प्रश्न ले लिया जाता है, जिसके लिए क्षमा-याचना की मांग की जाती है; कभी खिलाफत के ग्रन्याय का प्रश्न होता है, जिसका घटनास्थल तो दूर-देशीय होता है, किन्तु परिणाम और प्रभाव निकटवर्ती होता है; लो कभी-कभी नमक-कर का ही प्रश्न उठा लिया जाता है, जो यद्यपि छोटा-सा कर है, किन्तू जो परि-णाम में पापमय है। जब संसार समभता है कि गांधीजी पराजित होगए तब उस पराजय को वह एक वाक्य से विजय बना लेते हैं।

गांघीजी के रचनात्मक-कार्यंक्रम की देश में स्तुति भी हुई है और निन्दा भी हुई है, और उसके प्रति ग्राज भी ग्रधिकांश जनता का ग्राक्षण कम है। उनका खहर दिखों की रामबाण ग्रौषिध है, नया ग्राधिक कवच है, विधवाग्रों ग्रौर ग्रन्थों का, ग्रपाहिजों ग्रौर ग्रन्थों का ग्राग्रयदाता है। खहर किसानों को, जो कि ऋण ग्रौर कर के ग्रसह्य बोक्त से दबे जा रहे हैं, सहारा देनेवाला एक सहायक धन्धा है। खहर का पुनर्जीवन स्वयं एक नया पन्थ ही है; क्योंकि वह मानव-जाति पर यंत्रवाद के ग्राधात का विरोध करता है। कारण कि यंत्रजब तक नौकर है तब तक ठीक, पर मालिक बन जाने पर वे बुरे साबित होते हैं। खहर भारत की उत्पादनशील प्रतिभा के पुनर्जीवन का एक चिह्न है। खहर

कारीगर की अपनी स्वतन्त्रता और मिल्कियत की भावना का, जो कि भारतीय कारीगर में सदा अनुप्राणित रही है, मूर्तस्वरूप है। खद्दर पवित्रता और परिवार की अक्षुण्णता के वातावरण का,जिसमें कि भारतीय शिल्पकला सदा फूली-फली है, एक प्रतीक है। खादी भारतीय देशभक्त की वर्दी है और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का बिल्ला है। गांधीजी के प्रधान-काल के प्रथम पांच वर्ष खद्दर की जड़ मज-बूत करने में लग गए,जिससे कि अन्य ग्रामीण उद्योगों और घरेलू धंघों का रास्ता साफ होजाय और जीवन में मशीन की,जो कि हिसा का ही एक चलता-फिरता रूप है, मर्यादा सुनिश्चित होजाय।

गांघीजी के रचनात्मक-कार्यक्रम के तीन भाग हैं - वह खहर के रूप में ग्रार्थिक, अस्पृदयता-निवारण के रूप में सामाजिक और मद्य-निषेध के रूप में नैतिक है। पहले भाग को पूर्ण करके वह दूसरे भाग में लग गए, श्रीर सितम्बर १६३२ में उनके श्रामरण श्रनशन करने की घटना तो अब विश्व-इतिहास का एक अध्याय ही बन गई है । और तीसरे भाग मद्य-निषेध को प्रांतीय स्वतन्त्रता के अधीन मंत्रियों के कार्यक्रम में सम्मिलित करके कार्यान्वित किया जा रहा है। अभी कुछ ही हफ्ते पहले गांधीजी ने बड़े दु:ख के साथ निराशा प्रकट की थी कि उनके विश्वस्त सहयोगी इस सुधार की दिशा में बहत घीरे-घीरे कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होने भारत में पूर्ण मद्य-निषेध के लिए जो मियाद रक्खी है, वह साढ़े तीन वर्ष की ही है। रचनात्मक-कार्यक्रम का चौथा भाग सांस्कृतिक है और वह है राष्ट्रीय शिक्षा, जिसके लिए हरिपुरा में एक अखिल-भारतीय बोर्ड कायम कर दिया गया है, श्रीर उसके तत्त्वावधान में वर्धा-योजना नामक शिक्षा-पद्धति का प्रचार किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य है बच्चों के शिक्षण को राष्ट्र के जीवन से सम्बन्धित करना । केवल एक बड़े सुधार का होना रहा, है- साम्प्रदायिक एकता का, जो मुख्यतः हिन्दू-मुस्लिम एकता ही है। इसका गरुमंत्र तैयार होने में कुछ देर नहीं है, और इस एकता का जो तरीका सोचा गया है उसमें अन्पातों का सौदा नहीं होगा, किन्तु भारत के दो बड़े समदायों की उदात भावनाओं ग्रीर वृद्धिमत्ता को जाग्रत करना होगा। इस प्रकार जब राष्ट्र की प्रवृत्तियों ग्रीर ध्यान को एक बार सैन्य ग्रीर शस्त्र-संग्रह करने में श्रीर दूसरी बार युद्ध करने में लगा दिया जाता है, या कभी-कभी यह कम पलट भी दिया जाता है,तो जीत या हार की बात कोई नहीं कह सकता।

गांधीजी के विचारानुसार ब्रिटेन से लड़ाई मूलतः एक नैतिक लड़ाई है, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी केन्द्रीय सत्ता के चारों भ्रोर जो सात नैतिक (अथवा, अनितक) किलेबन्दियाँ खड़ी की हैं, वे हैं—सिविलसर्विस (सरकारी नौकरियाँ) व्यवस्थापिका सभाएं, अदालतें, कालिज, स्थानीय स्वशासन-संस्थाएं, व्यापार और उपाधिकारी वर्ग। गांधीजी के असहयोग के कार्यक्रम का उद्देश्य बारी-बारी से इनमें से हरेक को और अन्त में सभी को नष्ट कर देना ही हैं। कौंसिलों, अदालतों और कालिजों का बहिष्कार इसी योजना का एक भाग है। एक बार सरकारी नौकरों और फौजवालों से भी अपनी गुलामी छोड़ देने की अपील की गई थी। इस प्रकार भारत के अंग्रेजी राज्य की मोहकता और अजेयता का नाश किया गया था।

#### गांधीजी और सत्याप्रह

हिसा और युद्ध के युग में सत्याग्रह उतना ही विचित्र हथियार है जितना कि पत्थर युग में लोहे की छुरी या बैलगाड़ियों के बीच में पेट्रोल का एंजिन। लोग इसे समभ नहीं सकते, इसमें विश्वास नहीं करते, इसकी ग्रोर देखना भी नहीं चाहते। जब ट्रांसवाल की सफलता का उदाहरण दिया जाता है, तो लोग कहते हैं कि वह घटना तो एक छोटे-से परिमाण में हुई थी। वह एक छोटी-सी लड़ाई थी। वह उदाहरण भारत-जैसे विशाल देश के लिए लागू नहीं हो सकता। चम्पारन, खेड़ा और बोरसद को भी यह कहकर तुरन्त नगण्य बता दिया जाता है कि वे भी छोटी-छोटी-शी सफलताएं थीं, जिनकी राष्ट्रव्यापी रूप में पुनरा-वृति नहीं हो सकती। किन्तु आज तो सारी शंकाएं मिट चुकी हैं और सब कठि-नाइयां हल होगई हैं। समस्या यही है कि सत्याग्रह को सत्य ग्रौर उसकी आनु-वंगिक--- आहंसा-- की सीमा के भीतर रक्खा जाय। सत्य और आहंसा जो इस नये हथियार के दो अंग हैं, निष्क्रिय नहीं हैं; निषेधात्मक तो हैं ही नहीं। वे विधानात्मक, ग्राकामक शक्तियां हैं, जिनसे कि कार्यक्रम में वही सब गुण ग्रा जाते हैं जो कि हिंसा के क्षेत्र में युद्ध में होते हैं। अपने शत्रुओं को घबरा देने श्रीर भयभीत करने ग्रीर ग्रन्त में उनका हृदय-परिवर्तन करके उन्हें जीत लेने; ग्रपने अनुयायियों में एक सख्त अनुशासन-भावना पैदा करने; इस नये शस्त्र के समर्थकों के मस्तिष्क और भावना को प्रभावित करने; साहस, त्याग और धैर्य को जाग्रत करने: ग्रत्यल्प पंजी से ग्रौर विनाशक शस्त्रास्त्र की सहायता के बिना ही राष्ट्र-व्यापी ।प्रतिरोध खड़ा करने के कारण सत्याग्रह एक निश्च-यात्मक और श्रदम्य शक्ति का काम देता है, और श्रनुभव भी इसकी उपयो-गिता का काफी प्रमाण देता है।

गांधीजी की सत्य ग्रीर ग्रहिंसा-सम्बन्धी धारणा को बहुत कम लोग समभते हैं। उनके मतानुसार दोनों के दो-दो स्वरूप है—कियात्मक ग्रीर निषेवात्मक। चम्पारन के कलक्टर ने उन्हें एक कड़ा पत्र लिखा था,जिसे उसने बाद में बापस लेने का निश्चय किया और बापस माँगा। जब गांधीजी के नये अनुयायी उसकी नकल करने लगे तो उन्होंने उन्हें फटकारा और कहा कि अगर उसकी नकल रक्खी गई तो पत्र वापस लिया हुआ नहीं कहा जायगा। यह सत्य की एक नई परिभाषा थी, और इसी की पुनरावृत्ति गांधी-अर्रावन समभौते के समय भी हुई, जब कि होम सेकेटरी श्री इमरसन का अपमानजनक-पत्र पुन-बिचार के बाद वापस लिया गया। कांग्रेस के कांगजों में उसकी नकल नहीं है। इसका कारण भी यह था कि वापस लिए हुए पत्र की नकल रखना अपनी फाइलों में और अपने हृदयों में उसे बनाये रखने के बराबर है। और ऐसा करना असत्य होगा और अहिसा के विरुद्ध होगा।

गांधीजी हिंसा के सुक्ष्मतम प्रोत्साहन को भी सहन नहीं करते। सन १६२१ में जब गांधीजी की यह राय हुई कि अलीबन्धओं के भाषणों में से हिंसा के ग्रनक्ल ग्रर्थ निकाला जा सकता है तो उन्होंने उनसे एक वक्तव्य निकलवाया कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। किन्तु जब उन्हीं ग्रलीबन्धुओं पर ग्रक्तु-बर १९२१ में कराची-भाषण के कारण मुकदमा चलाया गया तो उन्होंने उसी भाषण को त्रिचनापल्ली में दोहराया और सारे भारतवर्ष से उसी को हजारों सभामंत्रों पर दोहरवाया। उनके सामने एक ही कसौटी रहती है-क्या भाषण पुणंतया अहिसात्मक है? यदि अहिसात्मक है,तो वह उतनी ही शीधता से उस पर चुनौती देने को तत्पर रहते हैं, जितनी शीधता से कि यदि वह ग्रहिसात्मक नहीं है तो क्षमा मांगने को भी तैयार होजाते हैं। चूँकि उनका श्रहिसा-सम्बधी दृष्टि-कोण ऐसा है, इसलिए जब १९२१ के सविनय आज्ञा-भंग आन्दोलन में ब्रिटिश युवराज के ग्रागमन के समय, ५३ आदमी मारे गये और ४०० घायल हुए तो उनके हृदय को बड़ा ग्राधात पहुँचा । उन दिनों में उन्होंने प्रायश्चित्त के रूप में पांच दिन का उपवास किया था जो कि उनके बाद के २१ दिन और २८ दिन और अन्त में किये गये प्रायोपवेशन के मुकाबले, ब्राज इतने समय बाद, भले ही बहुत छोटा-सा दिखाई देता हो।

गांधीजी का बसहयोग सदा अन्त में सहयोग स्थापित करने के इरादे से किया गया है, किन्तु उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के मूलतत्त्वों को कभी नहीं छोड़ा है जैसा कि उनके १ फरवरी १९२२ के लार्ड रीडिंग को लिखे हुए पत्र से प्रकट होता है—

''किन्तु इससे पहले कि बारडोली के लोग सचमुच सविनय आज्ञा-भंग प्रारम्भ कर दें, मैं भारत-सरकार के प्रमुख के नाते श्रापसे सादर अनुरोध करूँगा कि ग्राप ग्रपनी नीति का पुनर्निरीक्षण करें, और समस्त ग्रसहयोगी कैदियों को, जो देश में अहिंसात्मक-कार्यों के कारण दिण्डत हुए हों, या विचाराधीन हों, छोड़ दें, चाहे वे खिलाफत का अन्याय दूर कराने के कारण हों या पंजाब के अत्याचारों के कारण हों या स्वराज्य के या अन्य कारणों से हों, और चाहे वे ताजीरात हिन्द की या जाब्ता फौजदारी या दूसरे किसी भी दमनकारी. कानून की धाराओं के भीतर भी आते हों। शर्त केवल अहिंसा की है। में आपसे यह भी अनुरोध करता हूँ कि आप अखबारों को शासन-विभाग के समस्त नियन्त्रणों से मुक्त कर दें। और हाल में जबदेंस्ती किये गये जुर्मानों और जब्तियों को भी वापिस करदें। इसप्रकार का अनुरोध करके में आपसे वही माँगता हूँ, जो कि आज प्रत्येक सभ्य शासनाधीन देश में हो रहा है। यदि आप इस वक्तव्य के प्रकाशन की तारीख से सात दिन केअन्दर आवश्यक घोषणा निकाल देने में समर्थ हो सकेंगे, तो में तबतक के लिए आकामक-ढंग के सिवनय आज्ञा-भंग को स्थिति करने की सलाह देने को तत्पर हो जाऊँगा जबतक कि कैदी कार्यकर्ता जेलों से छूदकर सारी परिस्थिति पर नये सिरे से पूर्नावचार न करलें।"

### गांधीजी की असंगतिया

गांधीजी पर नरम विचारों के लोग यह श्रारोप लगाते हैं कि उनके स्नादर्श अव्यवहार्य हैं। उग्रविचार के लोग यह ग्रारोप लगाते हैं कि उनका कार्य-कम बहुत नरम है। ग्रीर दोनों यह ग्रारोप लगाते हैं कि उनके कार्य बहुत असंगत होते हैं। पर अपने जीवन ग्रीर कार्य-सम्बन्धी इन परस्पर-विरोधी ग्रनु-मानों के बीच वह चट्टान की भांति ग्रविचल खड़ रहे हैं, निन्दा ग्रीर स्तुति का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है। उनके जीवन का एकमात्र पथ-प्रदर्शक सिद्धान्त भगवद्गीता के इस श्लोक में है—

## सुखदुःखं समेक्तस्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ २-३८

१८९६ में गांधीजी पूना गये और तिलक और गोखले के चरणों में बैठ कर उन्होंने राजनीति का प्रथम पाठ पढ़ा। उन्होंने कहा कि तिलक तो हिमालय के समान हैं—महान् और उच्च किन्तु अगम्य; और गोखले पवित्र गंगा के समान हैं, जिसमें वह निर्भीकता पूर्वक डुबकी लगा सकते हैं। १९३९ में तो गांधीजी स्वयं हिमालय-जैसे ऊँचे हो गए हैं, किन्तु वह सब के लिए सुलभ हैं, उन्होंने गंगा की थाह ले ती है और सदा पावन करने वाले हैं।

जब सत्याग्रह को स्थूल रूप से निष्क्रिय प्रतिरोध कहा करते थे उस समय बहुत कम लोग समक्षते थे कि सत्याग्रह क्या है। गोखले ने (१९०९ में) इस प्रकार उसकी परिभाषा की थी— उसका स्वरूप मूलतः रक्षणात्मक है, और वह नैतिक भौर आध्यात्मिक हथियारों से युद्ध करता है। निष्क्रिय प्रतिरोधक अपने शरीर पर कष्ट सह कर जुल्मों का प्रतिरोध करता है। वह पाश्चिक-शक्ति का मुकाबला आध्यात्मिक-शक्ति से करता है; मनुष्य की पाश्चिक-वृत्ति के सामने दैवी-वृत्ति को खड़ा कर देता है; जुल्म के मुकाबले में कष्ट-सहन को अपनाता है; पशुबल का सामना आत्मबल से करता है; अन्याय के विरुद्ध श्रद्धा का, और असत्य के विरुद्ध सत्य का सहारा लेता है।"

१९३९ में सत्याग्रह एक घर-घर-व्यापी शब्द बन गया है, ग्रीर वह पीड़ित लोगों का चाहे वे ब्रिटिश भारत के हों चाहे देशी राज्यों के, एक सर्व-मान्य साधन होगया है। जर्मन आक्रमणों के मुकाबले में यहूदियों से और जापानी हमलों के मुकाबले में चीनियों से भी सत्याग्रह की ही जोरवार सिफा-रिश की जाती है।

१९१३ में कराची में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने "भारत के आत्म-सम्मान की रक्षा के लिए और भारतीयों के कष्ट दूर कराने के लिए दक्षिण अफीका की लड़ाई में गांधीजी और उनके अनुयायियों ने जो वीरतापूर्ण प्रयत्न किये और जो अनुपम बलिदान किया", उसकी प्रशंसा का प्रस्ताव पास किया। यह प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पास हुआ था। और १९३१ में कांग्रेस के ४५ वें अधिवेशन में जो कि फिर करांची में ही हुआ था, गांधीजी को अपने वीरतापूर्ण प्रयत्नों के लिए राष्ट्र की प्रशंसा फिर प्राप्त हुई। किन्तु दक्षिण अफीका के मुट्ठीभर लोगों की और से नहीं, बल्कि ३५ करोड़ जनता के पूरे राष्ट्र की ओर से, जिनकी मुक्ति का श्रीगणेश सत्याग्रह के उन्हीं मुख्य और स्थायी सिद्धान्तों के आधार पर सफलतापूर्वक किया गया था।

१९१४ में गांघीजी बिटिश-साम्राज्य के एक राजभवत नागरिक थे, और जैसे उन्होंने बीसवीं सदी के प्रारम्भ में जुलू-विद्रोह और बीअर-युद्ध में रेड कास सोसाइटी का संगठन किया था, इसी तरह महायुद्ध के लिए भी सिपाहियों की भरती में सहायता दी थी। हालाँकि युद्ध-सम्बन्धी उनका रुख अब एक छोर से दूसरे छोर पर आगया है, फिर भी कभी वह इस तरफ और कभी उस तरफ रहा। यद्यपि १९१८ के अगस्त मास तक वह भरती के मामले में अंग्रेजों को बिना शर्त के सहायता देने के पक्ष में थे, तथापि १९३८ के सितम्बर में, जबिक यूरोप पर युद्ध के बादल मुके आ रहे थे, वह युद्ध की परिस्थित से भारत के लिए लाभ उठाने के या आगामी युद्ध में किसी अंश में भी भाग लेने के सख्त खिलाफ थे। इन दोनों विंशों का कुछ अधिक विस्तृत अध्ययन करना ठीक होगा।

१९१९ में तिलक के नाम एक ग्रार्डर निकाला गया कि वह जिला मिजिस्ट्रेट की ग्राज्ञा के बिना कोई भाषण न दें। कहा जाता है कि इससे एक सप्ताह पहले ही वह भर्ती कराने के पक्ष में जोरदार काम कर रहे थे, ग्रीर ग्रपनी सद्भावना के प्रमाण के तौर पर उन्होंने महात्मा गांधी के पास पचास हजार रुपये का एक चेक भेजा था कि यदि में शर्त को पूरा न कर दिखाऊँ तो यह रकम शर्त हारने के जुर्माने के रूप में जब्त करली जाय। शर्त यह थी कि यदि गांधीजी सरकार से पहले यह प्रतिज्ञा प्राप्त करलें कि भारतीयों को सेना में कमीशण्ड ग्रोहदा दिया जायगा तो तिलक महाराष्ट्र से पचास हजार ग्राद-मियों की भर्ती करा देंगे। गांधीजी का कहना था कि सहायता किसी सौदे के रूप में न होनी चाहिए; इसलिए उन्होंने तिलक का चेक लौटा दिया।

सितम्बर १९३८ में यूरोप की युद्ध-सम्बन्धी परिस्थित पर विचार करने के लिए दिल्ली में कांग्रेसकार्य-समिति की बैठक प्रतिदिन हो रही थी। देश में दो तरह की विचार-प्रणाली के व्यक्ति थे—एक वे जो ब्रिटेन से भारत के प्रधिकारों की बाबत कोई समझौता करने के ग्रौर उसके बाद सहायता देने के पक्ष में थे। दूसरे वे लोग थे जो युद्ध में किसी परिस्थिति में भी सहायता को तैयार न थे। गांधीजी दूसरे दल में थे,ग्रौर १९३८ में किसी भी परिस्थिति में युद्ध में भाग लेने के उतने ही दृढ़ विरोधी थे जितने कि १९१८ में ब्रिटेन को बिलाशर्त सहायता देने के पक्षपाती थे।

१९१० में गांधीजी अनेक कार्यों में पड़ गए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कार्य रौलट बिलों का विरोध था। ग्राज भी वह उसी प्रकार के उन अनेक कानूनों से लड़ने में लगे हुए हैं, जो भारत के अनेक देशी राज्यों में — त्रावणकोर, जयपुर, राजकोट, लीम्बड़ी,धेनकानल ग्रादि में — पूरे जोर-शोर से अमल में ग्रा रहे हैं। उनकी योजना ग्रौर उद्देश्य की बाबत भारत-सरकार द्वारा प्रकाशित 'इण्डिया— १९१९' के लेखक के लेख से ग्रच्छा ग्रौर क्या प्रमाण दिया जा सकता है: —

"गांधीजी सामान्यता ऊँचे ग्रादर्श ग्रीर पूर्ण निस्वार्थता रखने वाले टाल्सटायवादी समझे जाते हैं। जबसे उन्होंने दक्षिण श्रफीका में भारतवासियों का पक्ष लिया तबसे उनके देशवासी उन्हें उसी परम्परागत श्रद्धा-भिक्त से देखते हैं, जो पूर्वीय देशों में सच्चे त्यागी धार्मिक नेता के प्रति हुआ करती है। उनमें एक विशेषता यह भी है कि उनके प्रशंसक केवल किसी एक ही मत के नहीं हैं। जबसे श्रहमदाबाद में रहने लगे, तबसे उनका कई प्रकार के सामाजिक कार्यों से क्रियात्मक-सम्बन्ध होगया है।

"जिस किसी व्यक्ति या वर्ग को वह पीड़ित समझते हैं उसके पक्ष में

पड़कर लड़ने को वह शीध तत्पर हो जाते हैं. ग्रीर इस कारण वह ग्रपने देश के सामान्य लोगों में बड़े लोकप्रिय बन गए हैं। बम्बई प्रान्त के कई शहरी और देहाती जनता में उनका प्रभाव ग्रसंदिग्ध है, उनके प्रति लोग इतनी श्रद्धा रखते हैं कि उसके लिए 'पुजन' शब्द कहना ग्रत्युक्ति न होंगा। चूंकि गांधीजी भौतिक शक्ति से ब्रात्मिक-बल को ऊँचा समक्षते हैं, इसलिए उनको यह विश्वास होगया कि रौलट-एक्ट के विरुद्ध निष्किय-प्रतिरोध का वही शस्त्र प्रयुक्त करना उनका कर्तव्य है, जो उन्होंने सफलतापूर्वक दक्षिण ग्रफीका में प्रयुक्त किया। २४ फर-वरी को यह बोषणा कर दी गई कि अगर बिल पास कर दिये गये तो वह निष्क्रिय प्रतिरोध या सत्याग्रह चलायेंगे। सरकार ने ग्रौर कई भारतीय राज-नीतिज्ञों ने भी इस घोषणा को ग्रत्यन्त गम्भीर समभा। भारतीय-लेजिस्टेटिव-कौंसिल के कुछ नरम विचार के मेम्बरों ने सार्वजनिक-रूप में ऐसे कार्य के भयंकर परिणामों की आशंका प्रकट की। श्रीमती बेसेण्ट ने, जिन्हें भारत-वासियों के मानस का अच्छा ज्ञान था, ग्रत्यन्त गम्भीर भाव से गांधीजी को चेता दिया कि जिस प्रकार का आन्दोलन वह चलाना चाहते हैं, उससे भीषण परिणाम पैदा करने वाली अतोल कियाशक्तियां उत्पन्न होंगी। यह स्पष्ट कह देना होगा कि गांधीजी के रुख या वक्तव्यों में ऐसी कोई वात न थी, जिससे सरकार के लिए उनके म्रान्दोलन शुरू करने से पहले उनके विरुद्ध कोई कार्य करना उचित होता। निष्किय-प्रतिरोध विधानात्मक नहीं, बल्कि निषेधात्मक-किया है। गांघीजी ने प्रकट रूप से पार्थिव बल-प्रयोग की निन्दा की। उन्हें विश्वास था कि नागरिक कानुनों के निष्क्रिय भंग से वह सरकार को रौलट-कानून हटा देने को बाध्य कर सकेंगे ! १८मार्च को रौलट-कानूनों की बाबत उन्होंने एक प्रतिज्ञापत्र प्रकाशित करवाया, जिसमें लिखा था—'चृंकि हमारी श्रन्तरात्मा को यह विश्वास है कि इण्डियन किमीनल लॉ एमेण्डमेण्टबिल नं०१,सन्१९१९, और किमिनल एमर्जेन्सी पावर्स बिल नं०२, सन्१९२०, ग्रन्यायपूर्ण हैं, स्वतन्त्रता श्रीर इन्साफ के उसूलों के विरुद्ध हैं, जिनपर कि सम्पूर्ण भारत की सुरक्षिता श्रीर स्वयं राज्यसंस्था का श्राघार है, इसलिए हम गम्भीरतापूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि ये बिल कानून बना दिये गये तो जबतक ये वापस न ले लिए जायगे तबतक हम इन कानूनों का और आगे मुकर्रर होने वाली कमेटी जिन-जिन कानूनों को बनाना उचित समझेगी उन-उनका पालन करने से विनयपूर्वक इन्कार कर देंगें। श्रीर हम यह भी प्रतिज्ञा करते हैं कि इस लड़ाई में हम ईमानदारी से सत्य का अनुसरण करेंगे जौर जान-माल और जात के प्रति हिंसा न करेंगे।" १९१९ (२१ जुलाई) में गांधीजी ने सरकार की और मित्रों की सलाह

मान ली और सिवनय आज्ञा-भंग स्थिगित कर दिया। और १९३४ (अप्रैल) में फिर उन्हें अपने आपके सिवा सबके लिए सिवनय आज्ञा-भंग स्थिगित करना पड़ा। १९१९में उन्होंने कहा था कि "मुक्त पर यह आरोप लगाया गया है कि मैंने एक जलती हुई दियासलाई छोड़िती है। यदि मेरा कभी-कभी का प्रतिरोध एक जलती हुई दियासलाई है तो रौलट-कानून का बनाना और उसको जारी रखने की जिद करना तो भारतवर्ष में हजारों जलती हुई दियासलाईयाँ बिखेर देने के समान है। सिवनय प्रतिरोध की बिलकुल नौबत न आते देने का उपाय है उस कानून को ही वापस ले लेना ।" दुवारा सिवनय-आज्ञा-भंग स्थिगित करते समय ७ अप्रैल १६३४ को अपने पटना के वक्तव्य में उन्होंने कहा:

''मुक्ते प्रतीत होता है कि सामान्य जनता को सत्याग्रह का पूरा सन्देश प्राप्त नहीं हुन्ना है, क्योंकि सन्देश उस तक पहुँचते पहुँचते शुद्ध नहीं रह पाता है । मुक्ते यह स्पष्ट हो गया है कि ग्राध्यात्मिक-साधनों का प्रयोग जब ग्रना-ध्यात्मिक-माध्यमों द्वारा सिखाया जाता है तब उनकी शक्ति कम हो जाती है । ग्राध्यात्मिक सन्देश तो स्वयं-प्रचारित होते हैं ।

"में सब कांग्रेसवादियों को सलाह देता हूँ कि वे स्वराज्य की खातिर सिवनय-भंग, जो विशेष कष्टों को दूर कराने की खातिर किये जाने वाले सिवनय-भंग से भिन्न हैं, स्यिगत कर दें। वे इसे केवल मेरे ऊपर छोड़ दें। मेरे जीवित रहने तक इस शस्त्र का प्रयोग दूसरे लोग केवल मेरे नियन्त्रण में रहकर करें, जबतक कि कोई श्रीर व्यक्ति ऐसा खड़ा न हो जाय जो इस विज्ञान की मुभसे ज्यादा जानने का दावा करता हो श्रीर विश्वास उत्पन्न कर सके। मैं सत्याग्रह का जन्मदाता श्रीर प्रारम्भकत्ती होने के कारण यह सलाह देता हूँ। इसलिए जो लोग मेरी सलाह प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष-रूप से पाकर स्वराज्य-प्राप्ति के लिए सिवनय-श्राज्ञा-भंग में लग गए थे, वे कृपया सिवनय-श्राज्ञा-भंग करने से रुक जाय। मुक्ते पूर्ण विश्वास है कि भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति की लड़ाई के हित में ऐसा करना ही सर्वोत्तम मार्ग है।

''मानव-जाति के इस सबसे बड़े शस्त्र के विषय में मेरे मन में बहुत हों सरगर्मी है।"

उसी पटना-वक्तव्य में १६३४ में उन्होंने शोक प्रदर्शित किया कि "बहुत-से लोगों के ग्राधे हृदय से किये हुए सिवनय-ग्राज्ञा-भंग के कारण, चाहे उसका परिणाम कितना भी भयंकर क्यों न हुग्रा हो, सामान्यतया न तो ग्रातंकवादियों के हृदय पर प्रभाव पड़ा ग्रौर न शासकों के हृदयों पर।" किन्तु ग्राज उन्हें यह सन्तोष मिला है कि २५०० से ग्रधिक ऐसे मित्र नजरबन्दी से छूट गये हैं, ग्रौर उन्होंने अहिंसा पर अपना विश्वास भी प्रकट कर दिया है। हिंसा पर अहिंसा की विजय का सबसे बड़ा उदाहरण तो यह हुआ कि सरदार पृथ्वीसिंह ने, जिसे मरा हुआ मान लिया गया था, किन्तु जो वास्तव में दूसरी जगह ले जाते समय हिरासत में से चलती रेल से कूदकर भाग गया था और तब से सत्रह वर्ष तक भारत और यूरोप के बीच सरलता से फिरता रहा था, गांघीजी के हाथों में अपने आपको सौंप दिया, और उन्होंने भी उसे भारत की ब्रिटिश-सरकार की जैल के सुपुर्द कर दिया, और वह अब फिर उसकी रिहाई के लिए जोरदार प्रयन्त कर रहे हैं।

१६१६ में सिवनय-आज्ञा-भंग को स्थिगित करने के बाद गांधीजी को पंजाब की घटनाओं के इस अप्रत्याशित-ढंग से घटित होने की बात जान कर नि:सन्देह बड़ा आघात पहुँचा। उन्होंने स्वीकार किया कि उनसे "हिमालय-जैसी बड़ी भूल हुई", जिसके कारण अयोग्य लोग, जो सच्चे सिवनय-आज्ञा-भंगकारी न थे, गड़बड़ पैदा करने में कामयाब हो सके।"

जब १९१९ का शासन-सुधार-कानून बना, तब गांधीजी का यह मत था कि यद्यपि सुधार असन्तोषजनक ग्रौर श्रपर्याप्त हैं, तो भी कांग्रेस को सम्राट् की घोषणा की भावनाग्रों को मान कर प्रकट करना चाहिए कि उसे विश्वास है कि ''सरकारी ग्रिवकारी ग्रौर जनता दोनों इस प्रकार सहयोग करेंगे कि जिससे उत्तरदायी सरकार कायम हो जायगी।'' यब इससे उनके उस हख का मुकावला कीजिए, जब कि उन्होंने १६३७ में प्रांतीय-शासन के दैनिक कार्य में गवर्नरों द्वारा श्रपने विशेषाधिकारों का प्रयोग न करने ग्रौर दखल न देने का ग्राश्वासन सरकार से मांगा ग्रौर हिंसा-सम्बन्धी कै दियों के छोड़े जाने, उड़ीसा के गवर्नर के नियुक्त किये जाने, देश के जमींदार ग्रौर भूमि-सम्बन्धी कानूनों का ग्रामूल सुधार करने ग्रौर बारडोली के किसानों को उनकी जब्तशुदा जमीने वापस दिलाने के मामलों में उन्होंने उस ग्राश्वासन को कार्यान्वित करवाया।

श्रमृतसर-कांग्रेस में गांघीजी ने कहा था कि "सरकार के पागलपन का जवाब समभ्रदारी से देना चाहिए, न कि पागलपन का जवाब पागलपन से।" श्राज वह देश को विश्वास दिला रहे हैं कि राजकोट में और दूसरी रियासतों में जहाँ-जहाँ शासकवर्ग पागल हो रहा है वहाँ अन्त में जनता की ही विजय होगी यदि वे श्रीहंसा पर दृढ़ रहें श्रीर पागलपन का जवाब समभ्रदारी से दें।

गांधीजी का पूर्णतया मानव-सेवा के क्षेत्र से निकल कर विशुद्ध राज-१. सरदार पृथ्वीसिंह २२ दिसम्बर १९३९ को रिहा कर दिये गये। नैतिक-क्षेत्र में पहुँच जाना घीरे-घीरे प्रज्ञातरूप से ग्रौर इच्छा के बिना ही हुग्रा— यह नहीं कि वह इस क्षेत्र-परिवर्तन को जानते न थे, किन्तु वह इसको रोक न सकते थे। ग्रौर जब वह ग्रॉल इण्डिया होमरूल लीग में शामिल हुए ग्रौर उसके ग्रध्यक्ष बन गए तो उन्हें ग्रपनी शतों के ग्रनुसार कर्तव्यं की पुकार सुनाई दी। उनकी शतों उन्हीं के कथनानुसार ये थीं— स्वदेशी, साम्प्रदायिकता, राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी, ग्रौर प्रान्तों का भाषा के आधार पर पुनर्विभाजन ग्रादि कार्यों के प्रचार में, सत्य और ग्रहिसा जिनमें उन्हें विशेषज्ञता प्राप्त थी, का कड़ाई से पालन किया जाय।" उनकी दृष्टि में सुधार तो गौण थे। इस प्रकार धर्म के मार्ग द्वारा सामाजिक-सेवा से राजनीति में ग्रा जाना उनके लिए एक सरल परिवर्तन था। ग्राज भी वह उसी मार्ग द्वारा राजनीति से फिर सामा-जिक-सेवा में चले ग्राते हैं। वास्तव में उनकी दृष्टि में दोनों चीजें एक ही हैं, जैसे कि किसी सिक्के की दो बाजुएं होती हैं, ग्रौर वह सिक्का स्वयं सत्य ग्रौर ग्राहिसा की धातुग्रों से बना हुग्रा है, जो सारे धर्मों के मूल सिद्धान्त हैं।

गांधीजी के लिए असहयोग स्वयं कोई उद्देश्य नहीं है, किन्तु किसी उद्देश्य का साधन है। उनका सहयोग का हाथ उनके विरोधी के सामने हमेशा खुला रहता है, बशर्ते कि राष्ट्र के आत्म-सम्मान को उससे धक्का न लगता हो। १९२० में भी उनकी यही स्थिति थी और आज भी उनकी यही स्थिति है। १९२० में सरकार ने उसका तिरस्कार किया, १९३९ में सरकार ने उसको उत्साह के साथ अपनाना चाहा।

इसी प्रकार का परस्पर-विरोध गांधीजी के रुख में पूर्ण स्वाधीनता के विषय में १९२१ में और १९२९ में मिलता है। १९२१ में उन्होंने ग्रहमदाबाद में कहा था:

''इस प्रश्न को आपमें से कुछ लोगों ने जैसा मामूली-सा समक्ष रक्खा है उससे मुक्ते दु:ख हुआ है । दु:ख इसलिए हुआ है कि इससे जिम्मेवारी की कमी मालूम होती है । यदि हम जिम्मेवार स्त्री-पुरुष हैं तो हमें नागपुर और कलकत्ता के पिछले दिनों पर वापस पहुँच जाना चाहिए।"

१९२८ में जब स्वाधीनता का प्रश्न फिर आगे लाया गया, तब गांधीजी ने निम्नलिखित ग्रनूठी बात कही :

"आप स्वाधीनता का नाम अपने मुँह से उसी प्रकार लेते रहें जैसे मुसल-मान अल्लाह का या धार्मिक हिन्दू राम व कृष्ण का नाम लेते रहते हैं। किन्तु केवल मन्त्र रटने से कुछ न होगा, जबतक कि उसके साथ अपने आत्मगौरव का भाव न होगा। यदि आप अपने शब्दों पर टिके रहने के लिए तैयार नहीं हैं तो स्वामीनता कँसी होगी ? ग्राखिरकार स्वाधीनता तो बहुत कष्ट-साध्य वस्तु है। वह केवल शब्दाडम्बर से नहीं ग्राजाती।''

श्रौर १९२९ में २३ दिसम्बर को जब उन्होंने लार्ड श्ररविन से बातचीत समाप्त की तो प्राय: यह चुनौती देदी कि अब वह देश को पूर्ण स्वाधीनता के लिए संगठित करेंगे।

१६२० में सरकार ने यह विश्वास प्रकट किया कि 'ऊँचे वर्ग ग्रौर सामान्य वर्ग के लोग इतने समभदार हैं कि वे ग्रसहयोग को एक काल्पनिक ग्रौर असम्भव-योजना समभकर त्याग ही देंगे। यदि यह सफल होजाय तो परिणाम यही होगा कि सर्वत्र ग्रव्यवस्था होजायगी, राजनैतिक ग्रराजकता फैल जायगी ग्रौर देश में जिन-जिनकी कोई भाल-मिलकियत हैं उन-उनका सर्वनाश हो जायगा।" सरकार ने कहा कि ''ग्रसहयोग में द्वेष ग्रौर नादानी को जाग्रत किया जाता है। उसके सिद्धान्त में कोई रचनात्मक बीज नहीं है।" यही सरकार आज उस आन्दोलन के जन्मदाता से, तथा उसके सर्वोत्तम भाग ग्रथात् सविनय-भंग के उत्तराधिकारी से संधि करने को उत्सुक है।

१९२२ में जब लार्ड रीडिंग ने गांबीजी से बातचीत की—श्रीर वह बात-चीत इसलिए असफल होगई कि कलकता में लार्ड रीडिंग के नाम गांधीजी का तार कुछ देरी से पहुँचा—उस समय प्रत्येक व्यक्ति का अनुमान था कि गांधीजी एक अव्यावहारिक बल्कि असम्भव आदमी हैं। किन्तु जब लार्ड अरिवन ने १९३१ में दस साल बाद उनके छब्बीस साथियों को जेल से छोड़ दिया, तो प्रत्येक व्यक्ति ने उनके उचित बात मानने और मनवाने की तथा उनके उचित दृष्टिकोण रखने के गुणों की प्रशंसा की। और लार्ड लिनलियगों के बीच सौजन्यपूर्ण सन्धि-चर्चा ई तो उसमें भी यही सद्गुण फिर उसी प्रकार सामने आये; और उसा प्रकार परिणामकारी हुए, जिससे कि अन्त में कांग्रेस ने पद-ग्रहण करना स्वीकार कर लिया।

१९२२ में चौरी-चौरा-काण्ड के कारण, जिनमें कि इक्कीस पुलिस के सिपाही और एक सब-इन्सपेक्टर और वह याना जिसमें कि वे सब बन्द थे, जला दिये गये, गांधीजी ने सिवनय-आज्ञा-भंग के सारे कार्यक्रम को स्थिगित कर दिया और १९३६ में राणपुर (उड़ीसा ) में बेजलगेटी की हत्या के कारण भी उन्होंने उड़ीसा की ईस्टर्न एजेन्सी की देशो रियासतों के लोगों को बही सलाह दी! अहिंसा की सर्व-प्रधानता के मार्ग में स्वप्नतिष्ठा का खयाल कभी आड़े नहीं आया है। १९२४ में गांधीजी के जेल से छूटने के बाद उन्होंने वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि "मेरी राय अब भी यही है कि कौंसिल-प्रवेश असहयोग

के साथ ग्रसंगत है।" परन्तु १६३४ में जब सिवनय ग्राज्ञा-भंग स्थिगित कर दिया गया तो कौंसिल-प्रवेश का उन्होंने समर्थन किया,और उसको ऐसी शर्तों के साथ मिन्त्रिपद ग्रहण कर लेने तक पूरी तरह कार्यान्वित कर दिया, जिससे कि मिन्त्रिगण रिफार्म्स एक्ट पर राष्ट्र की इच्छा व मांग के ग्रनुसार, न कि ग्रंग्रेजें की मजी के ग्रनुसार, ग्रमल करने में समर्थ हुए।

१९३४ में ७ अप्रैल को अपने प्रसिद्ध पटना-वक्तव्य में उन्होंने देशी राज्यों के विषय में लिखा कि "देशी राज्यों के बाबत कुछ व्यक्तियों ने जिस नीति का समर्थन किया, वह मेरी नीति से बिलकुल भिन्न थी। मेने इस प्रश्न पर कई घण्टे गम्भीर चिन्ता के साथ विचार किया है, किन्तु में अपनी सम्मित बदल नहीं सका हैं।"

१९३९ में उन्होंने अपनी सम्मित पूरी तरह बदल ली, और इसका कारण यही था कि देशी राज्यों की परिस्थितियाँ बिलकुल बदल गई। देशी राज्यों की जाग्रति ने उनकी सहानुभूति यहाँ तक प्राप्त करली है कि आज वह देशी राज्यों की जनता के पक्ष को अधिक-से-अधिक समर्थन दे रहे हैं, यहाँ तक कि श्रीमती (कस्तूर बा) गांधी आज राजकोट की जेल में बन्द है और गांधीजी ने कह दिया है कि देशी नरेशों को या तो अपनी जनता को उत्तरदायी शासन दे देना पड़ेगा या मिट जाना पड़ेगा।

### गांधीजी की आन्तरिक प्रेर्णा

सत्य और अहिंसा मनुष्य के ऊँचे अनुभव की बातें हैं, जिनको समभने के लिए प्रादमी में उसी प्रकार की सुशिक्षित संवेदन-शक्ति की आवश्यकता पड़ती है जैसी कि संगीत और गणित को या खहर-वस्त्र और साम्प्रदायिक एकता को समभने के लिए। सुशिक्षित संवेदन-शक्ति से प्रत्यक्ष दिव्य-दृष्टि (intuition) विकसित होती है, और गांधीजी सदैव इसी दिव्य-दृष्टि की सहा-यता से निर्णय करते हैं, न कि तर्क से। सत्य की सहज-रूप से अनुभूति प्राप्त करना शिवत्व (सदाचरण)का लक्षण है। अतः शिवत्व की साक्षात् मूर्ति गांधीजी भी सत्य की अनुभूति इसी प्रकार करते हैं; और इसलिए गांधीजी के अनुयायियों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे अपने देश, काल की नैतिक-दृष्टि तथा सामा-जिक परम्परा के अनुसार उनके उपदेशोंकी व्याख्या करें। इसी प्रकारसे ही उन्होंने १६२२ में बारडोली में सिवनय-आज्ञा-भंग को सहसा स्थिति करने का, १९३० में नमक-सत्यायह चालू करने का, १९३४ में सिवनय-आज्ञा-भंग बन्द करने का, और १९३९ में देशी राज्यों सम्बन्धी नीति का निर्णय किया। उन्हें सहसा नये प्रकाश, नये ज्ञान का अनुभव होता है। कई बार उन्होंने कहा है कि मुभे प्रकाश

नहीं मिल रहा है, और उसको पाने के लिए मैं प्रार्थना करता रहता हूँ : ग्रौर जब उन्हें प्रकाश मिल जाता है तो उनके ग्रनुयायियों को वह विचित्र प्रतीत होता है, क्योंकि उनका उपाय भी अभूतपूर्व और भयोत्पादक होता है । यदि म्राखिल-भारतीय कांग्रेस-समिति की किसी बैठक में एक विक्षिप्त मनुष्य बाधा डालता है तो वह स्वयंसेवकों को उसे बाहर निकाल देने से रोक देते हैं ग्रीर तीन सौ सदस्यों की उस सभा को ही स्यगित कर देते हैं। बोधा डालने वाला लाचार, निष्किय, हो जाता है। यदि चिराला-पेराला की जनता पर जबरदस्ती और लोगों की मरजी के विरुद्ध एक म्युनिसिपल-कमेटी लाद दी जाती है तो उनका उपाय यह है कि जनता को स्थान खाली कर देना चाहिए। और वास्तव में जनता ने शहर उसी तरह खाली कर दिया जैसा कि प्राचीनकाल से जेबेक डोरची के विरुद्ध विद्रोह करने वाले तातारों ने किया था । बारडोली और छरसदा के करबन्दी ग्रान्दोलनों में किसानों से कहा गया कि अपने घर-बार छोड़ दें ग्रीर निकटवर्ती बड़ौदा राज्य में जा बसें, और इस प्रकार बड़ी-बड़ी पल्टनें रखने वाली शक्तिशाली-ब्रिटिश-सरकार को भी लड़ाई में बेबस होना पड़ा। जब उड़ीसा के नीलगिरी राज्य के लोगों पर राजा ने जुल्म किये तो गलती करने बाले राजा को सीधी राह पर लाने के लिए तैयार और पुराना नुस्ला देश-त्याग बता दिया गया,और उसपर अमल भी हुआ। इन सब मामलों में सफलता जनता की सहन-शक्ति और पवित्रता पर निर्भर करती है। परन्तु गांधीजी के अनुयायी सदा उनसे सहमत नहीं होते । उन्होंने फरवरी १९२२ में बारडोली के सविनय-आज्ञा-भंग के त्याग का जोरदार विरोध किया, और अराज-कता-काण्ड में जो भावना रही थी, उसकी प्रशंसा की। १९२४ के हेमन्त में जब ग्रखिल भारतीय राष्ट्रीय-समिति की बैठक में अहमदाबाद में सिराजगंज-प्रस्ताव पर फिर वोट लिया गया, तो गांचीजी खुली सभा में रो पड़े । उन्हें रोना इसलिए श्राया कि कुछ उनके ही परम अनुयायियों ने ग्रपराध करने वाले यवक की प्रशंसा में वोट दिया था।

गांघी जी की आदत आग से खेलने की हैं, किन्तु वह इस जोखिम के खेल में से सदा बे-दाग निकल ग्राते हैं। वह कई बार गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रत्येक बार ग्रग्नि-परीक्षा ने उनके शरीर की धातु को और भी चमकदार बना दिया है। उन्होंने ग्रपने लोगों के पागलपन की खातिर अगणित बार खेद प्रकाशन किया है, और कांग्रेस से भी ऐसा करने का आग्रह किया है। उन्होंने सामूहिक सविनय-आज्ञा-भंग की अपनी परमित्रय योजनाओं को भी स्थिगित करना बार-बार मंजूर कर लिया है, केवल इसिलए कि कहीं-न-कहीं, कितनी ही दूर पर क्यों न हो, हिंसा हो गई।

गांधीजी जब बात करते हैं, तब की अपेक्षा देश पर उनका प्रभाव उस समय अधिक पड़ता है जब वह मौन रहते हैं, और जब वह कांग्रेस के ग्रन्दर रहते हैं, तब की अपेक्षा अधिक प्रभाव उस समय पड़ता है जब वह उसके बाहर रहते हैं। लाग शायद भूल गए होंगे कि उन्होंने १९२४ में कानपुर में राजनैतिक मौन रखने का प्रण किया था, जिसे उन्होंने दिसम्बर १९२६ में गोहाटी में समाप्त किया लेकिन उनके लिए तो शारीरिक और राजनैतिक मौन की ऐसी अवधियां मानसिक मन्यन की ही अवधियां होती हैं, जब उनके मस्तिष्क में बड़ी-बड़ी योजनाएं बनती हैं और वे पूर्ण परिपक्व होकर सुनिश्चित कार्यकर्मों और सिद्धा-न्त-सूत्रों के रूप में प्रकट कर दी जाती है। ऐसी एक लम्बी अवधि कानपुर-अविवेशन (१९२५) और कलकत्ता-ग्रिधिवेशन (१९२९) के बीच में रही थी, जिसके बाद कि लाहीर (१९२९) में पूर्ण स्वाधीनता के आधार पर सरकार को चुनौती देदी गई। गांघीजी अपने अनुयायियों की बात को नहीं मानते और उनको भी उसी प्रकार की कसौटी पर चढ़ाते हैं जिस प्रकार कि अपने विरोधियों का। यदि उनकी कसौटी पर वे ठीक उतर जाते हैं तो वह उनके विचारों को ग्रहण कर लेते और अपने बना लेते हैं। यदि वे कसौटी पर नहीं उतरते तो छोड़ दिये जाते हैं। उन्होंने सविनय-प्राज्ञा-भंग के विषय में, पूर्ण स्वाधीनता के विषय में, ग्रीर अन्त में देशी राज्यों के विषय में भी ऐसा ही किया। ग्राजकल वह देशी राज्यों के मामले में बड़े उग्र हो रहे हैं, जिससे कि उनके साथियों को भी बड़ा ग्राश्चर्य भीर उनके विरोधियों को बड़ा क्लेश हो रहा है। नवयुवक कांग्रेसवादी उनकी नेकनीयती में संदेह करते हैं, और उन्होंने उनपर ग्रंग्रेजों के फेडरेशन के मामले में समझौता करने की तैयारी का सार्वजनिक ब्रारोप लगाया है। वे जोर-जोर से चिल्लाकर घोषित करते हैं कि फेडरेशन की इमारत को, जो कि दो मंजिला हैं, नष्ट कर देने का उनका निश्चय है। नवयुवक ग्रपनी तोपों का मुंह ऊपरी मंजिल की ओर कर रहे हैं। गांघीजी पहले से ही पहली मंजिल को और उसके खंभों को गिरा रहे हैं। ये खंभे हैं देशी राज्य, जिनके बिना फेडरेशन की इमा-रत नहीं बन सकती और नीचे की मंजिल के प्रांतीय कमरे भी गिरते हुए से हो रहे हैं, क्योंकि ऊपरी मंजिल को उठाने वाले खंभे भी तेजी से टूट-टूट कर गिरते जा रहे हैं। गांधीजी की रण-नीति का भ्राधार सत्य है। उनका भ्रस्त्र-शस्त्र अहिंसा है। वह जो शब्द कहते हैं सच्चे अर्थों में कहते हैं। और जो कहते हैं वह कर दिखाते हैं। जब उन्होंने दूसरी गोलमेज परिषद् में इंग्लैण्ड में कहा था कि यदि सरकार हरिजनों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र बनायगी तो अपने प्राण देकर भी मैं हिन्दू-समाज को टुकड़े किये जाने से बचाऊँगा, तो उन्होंने यह कथन

सच्चे अथाँ में किया था। उन्होंने इंग्लैण्ड से लौटकर (२० दिसम्बर१९३१को) आजाद मैदान में फिर इस कथनकी पुष्टि की। उन्होंने इस बात को मार्च १९३२ में सर सैम्युअल होर के नाम एक पत्र में लिखित-रूप में भी भेज दिया और २० सितम्बर १९३२ को उन्होंने इसी बात पर 'आमरण अनशन' प्रारम्भ कर दिया। आज वह देशी राज्यों के प्रश्न पर फिर एक भयानक प्रतिज्ञा कर रहे हैं, और वह फैडरेशन को तोड़ देंगे। "और तो क्या, यदि ईश्वर ने चाहा तौ, मैं तो यह अनुभव करता हूँ कि मुक्त में अभी पहली लड़ाइयों से भी जोरदार एक और लड़ाई लड़ने का बल और उत्साह मौजूद है।"

गांधीजी के जीवन और व्यवहार में परस्पर-विरोध मिलते हैं, किंतु वह दिखावटी और काल्पनिक ही हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अत्यन्त धार्मिक और बहुत व्यावहारिक होता है उसमें ऐसी विशेषताएं होना आवश्यक ही है। वास्तविक-जीवन से ब्रादर्श को मिलाना, सावधानी से साहस को जोड़ना, प्राचीनता-प्रेम से कांति-भावना को संयक्त करना, भतकाल के ग्राग्रह के साथ भविष्य की दौड़ को सम्मिलित करना, सार्वभौमिक-मानवता-वाद की तैयारी के साथ राष्ट्रीयता-विकास का सामंजस्य करना - श्रर्थात्, संक्षेप में बन्ध्त्व-भावना के साथ स्व-तन्त्रता का सामंजस्य करना ग्रौर दोनों में से मानवता को विकसित करना,ऐसा ही कार्य है जैसा कि एक सुनिर्मित रेलगाड़ी के एञ्जिन के बेक लगाना, ग्रीर उसे अपनी पटरी पर उचित स्थानों पर ठहराते हुए ग्रौर उचित समय पर चालू करते हुए आगे ले जाना। इस यात्रा में कहीं बीरे-बीरे चढ़ाई चढ़नी होगी, कहीं शीघ्रता से उतरना होगा, कहीं सीधी समभूमि पर चलना होगा भीर कहीं असमतापूर्ण और चक्करदार मार्ग से जाना होगा। भारत को यह गौरव प्राप्त है कि उनका नेता एक ऐसा व्यक्ति है जो सामान्य जनता में से ही एक साधारण मनुष्य है, किन्तु आजकल की दुनिया जिसे देखकर चिंकत है वह चम-त्कारी बन गया है। वह है तो एक दुबना-पतला मनुष्य ही, किन्तु मानों वास्तविक आलोक है, स्थितप्रज्ञ है, बल्कि ग्रवतार ही है, जिसने समाज के भीतर होनेवाले संघर्षों को उच्च नैतिकता और मानवता के स्पर्श से प्रभा-वित करदिया है और जो उस दूरवर्ती दिव्य घटना-मनुष्य जाति की महा पंचा-यत और विश्व-संघ - के शीघ्र-से-शीघ्र घटित करने का प्रयत्न कर रहा है।

# गांधीजी का विश्व के लिए संदेश

कुमारी मॉड डी. पेट्री [स्टारिंगटन, ससेक्स, कंदन ]

में एक अंग्रेज महिला हूँ, फिर भी ऐसे व्यक्ति के जीवन पर कुछ कहना चाहती हूं जिसने खुद मेरे देश के चारित्र्य और जीवन-व्यवहार की श्रालोचना करने में दया नहीं दिखलाई है और जिसने बहुत हद तक उसके विरोध में अपना जीवन लगाया है। फिर भी जब उन्हें भेंट की जाने वाली इस पुस्तक में मुभे कुछ लिखने के लिए कहा गया तो उसे मैंने वेखटके स्वीकार कर लिया; क्योंकि में जानती हूँ कि यद्यपि महात्मा गांधी ने ग्रपने देशवासियों की सेवा में ही सारा जीवन लगाया है तो भी उन्होंने उससे बड़े स्रीर बहुत व्यापक उद्देश, अर्थात् मानव-जाति की सेवा के सिद्धान्त का भी समर्थन और प्रतिपादन किया है। और इस कारण में मानती हूं कि ऐसा करके उन्होंने श्रावश्यक रूप से उन तमाम देशों के बादशों की पूर्ति के लिए काम किया है, जो इस बात को जानते हैं कि हमें संसार के भाग्य-निर्माण में क्या खेल खेलना है, ग्रीर खुद ग्रपने देश के काम-काज में क्या हिस्सा लेना है; क्योंकि एक व्यक्ति की तरह एक राष्ट्र के मन में भी दो प्रकार की जीवन प्रेरणायें होती हैं। एक तो यह कि अपनी परम्परा और संस्कृति के अनुसार अपना जीवन कायम रक्खें और खद अपने कल्याण की दृष्टि से उसे चलावें; ग्रीर दूसरी यह कि तमाम राष्ट्रों ग्रीर मन्ष्य-जाति के इस महान् समाज का एक ग्रंग बनकर ग्रपना जीवन-यापन करें।

महात्माजी प्रत्येक मनुष्य श्रीर मानव-समाज के हृदय में उठने वाली इस दूसरी विशाल प्रेरणा के एक संदेशवाहक श्रीर नेता हैं; इसलिए उनके जीवन का श्रकेला राजनैतिक पहलू मुझे श्रीर बातों की श्रपेक्षा महत्त्वहीन मालूम होता है श्रीर इसलिए में यहां उनकी उन्हीं शिक्षाश्रों के बारे में कहने का साहस करूँगी, जो उन्होंने मानवी निस्वार्थता श्रीर विश्वजनीन उदारता के विषय में निरंतर हमें दी हैं। क्योंकि मैं मानती हूँ कि इन शिक्षाश्रों पर भावी पीढ़ी को भी श्रपना ध्यान केन्द्रित करना होगा।

उन्होंने खुद भी तो ऐसा ही कहा:

"ग्राज अगर में राजनीति में भाग लेता हुआ दिखाई देता हूं तो इसका कारण यही है कि आज राजनीति हम से उसी तरह चारों ओर लिपटी हुई है

जिस तरह सांप से उसकी केंचुल, जिससे हजारों प्रयत्न करने पर भी हम नहीं छूट सकते हैं। मैं उस सांप के साथ कुश्ती लड़ना चाहता हूं.. मैं राज-नीति में वर्म की पुट देने का प्रयत्न कर रहा हूँ।"

ग्रव एक ऐसे व्यक्ति के जीवन से, जिसकी मुख्य दिशा सारे मानव-समाज का नैतिक पुनरुजीवन ग्रर्थात् स्वार्थभाव, प्रतिस्पर्धा ग्रौर निदंयता का परस्पर सहिष्णुता ग्रौर भाई-चारे के सहयोग में रूपांतर करना रही है, हम क्या ग्रपेक्षा रख सकते हैं? समभ्रदार ग्रादमी की अपेक्षा तो ऐसे मामलों में निराशा की, जिल्लत की ग्रौर ग्रमफलता की ही हो सकती है; ग्रौर में यह कहने की बृष्टता करती हूँ कि गांधीजी ग्रपनी बहुत-सी ग्रमफलताग्रों के बावजूद वीरता-पूर्ण ग्रमफलता के एक उदाहरण हैं। सुधारकों को तो हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना पड़ता है कि वे ग्रादर्श के एक किनारे खड़े देखते-देखते खत्म हो जांय; क्योंकि हजरत मूसा की तरह वे ग्रपने ग्रादर्श की फलक ही देख सकते हैं, उसको पा नहीं सकते।

"मैंने तेरी अपनी आँखों से उसे दिखाया है, पर तू वहाँ न जाना।"
क्योंकि खुद गांबीजी ने कहा है— "एक मुधारक का काम तो यह है कि जो होसकने वाला नहीं दीखता है, उसे खुद अपने आचरण के द्वारा प्रत्यक्ष करके दिखा दे।" लेकिन जब वह अपने खुद की "अल्पता और मर्यादाओं" का खयाल करते हैं, तो "चकाचींघ हो जाते हैं।"

क्योंकि जब एक बार महान् आध्यात्मिक उद्देश के अनुसार प्रत्यक्ष कार्य और उद्योग किया जाता है तब शरीर और आत्मा का शाश्वत युद्ध शुरू हो जाता है; आध्यात्मिक साधना की शुद्धि में मलीनता आ जाती है; हमारा उद्देश धूमिल होकर खिपने लगता है और उसका प्रवर्तक मानवी राग-द्वेषों के अखाड़े में आ खिचता है; उसकी अच्छी-से-अच्छी योजनाओं को पूरा करने का काम नादान लोगों के हाथ में चला जाता है; उसके अत्यन्त शुद्ध प्रयत्न पूर्ण होते-होते माननीय राग-द्वेषों और स्वार्थ-साधना-से कलुषित होने लगते हैं।

हां, ऐसे संग्राम में तो हार-ही-हार है। पर यही है जो अन्त में कारी-गरों द्वारा तिरस्कृत पत्थरों की तरह नये जेरूसलेम अर्थात् नवीन धर्म की दीवारों की ग्राधार शिला जैसी साबित होती है। हजरत मूसा को अपने ग्रादशें की प्राप्ति तो नहीं हुई। उसके दर्शन अवश्य हुए; पर उसका लक्ष्य था सच्चा, इसलिए वहां तक उनके पहुँच पाने या न पहुँच पाने से इसराईल के भविष्य

१. रोम्यां रोलां कृत 'महात्मा गांधी' से उद्धृत ।

पर कोई असर नहीं पड़ा-जिसके किनारे उन्होंने भ्रपना शरीर छोड़ा । उसी सुरम्य स्थान में बैठ कर दूसरे कइयों ने शान्ति लाभ किया ।

श्रीर इसलिए, मुभ्रे ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन के प्रधान प्रयत्नों की गिनती करते समय हम उसकी श्रसफलताश्रों की गिनती करते हैं; क्योंकि असफलता श्रनिवार्य है, मगर श्रसफलता ही फल भी लाती है।

यहाँ मैं गाँघीजी की कुछ ऐसी लड़ाइयों का जिक करती हूं, जिनमें उनकी हार तो हुई है, लेकिन उनकी शिक्षायें सदा अमर रहेंगी।

सब से पहले मशीन के खिलाफ उनकी लड़ाई को ही लीजिये, जिसका मुकाबला तलवार या बन्दूक के सहारे नहीं, बिल्क चर्लें से करना उन्होंने वाहा। कितना दयाजनक उद्योग था यह—जैसा कि उनके कितने ही अनुया-ियों ने कहा भी। यह एक ऐसा प्रयत्न था जिसकी असफलता निश्चित थी, लेकिन फिर भी उसी चर्लें ने सत्य का—आत्म-शोधक सत्य के मधुर मंत्र का—गुजार किया है, जिसे हम बहुतों ने कभी-से और बहुत दुखित हृदयों से अनुभव कर लिया है।

मशीन का परिणाम मनुष्य-जीवन को मानवता-हीन बनाने में हुन्ना है। उसमें हमारे जीवन की अधिक श्रेष्ठता आ गई है, जिससे हिन्दुस्तान के तमाम वर्खे उसपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते । लेकिन फिर भी सम्भव है हिन्दुस्तान का चर्खा हमें अपनी दासता को महसूस करा दे । वह जो सादे और अधिक मानवीय जीवन की पुकार मचा रहा है उससे मनुष्य अन्त को खुद अपनी आदमिता का जोर जमाने में कामयाब हो, और इस भीमकाय राक्षस (मशीन) की काया को घटा कर उसे उचित सीमा में ला रक्खे। उसे मानवीय आत्मा का मालिक नहीं, बल्कि सेवक बनावे और जब वह मनुष्य के शरीर और आत्मा के वास्तिवक कल्याण के विरुद्ध जाने लगे तब वह उसकी लगाम खींच कर रक्खे और उससे जो क्षणिक भौतिक लाभ होते हैं उनसे भी मुंह मोड़ लेने के लिए कहे।

ग्रब दूसरी लड़ाई लीजिए, जो उन्होंने मनुष्य ग्रीर पशु के सम्बन्ध में की जाने वाली निर्दयताग्रों के विरुद्ध ठानी थी ग्रीर इसमें उन्हें दूसरे देश के लोगों की तरह, ग्रपने देश के लोगों से लड़ाई ग्रीर विवाद में पड़ना पड़ा । उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ''ग्रपनी जाति से बाहर के प्राणियों का भी ध्यान रक्खो ग्रीर प्राणीमात्र के साथ ग्रपनी एकात्मता का ग्रनुभव करो ।'' ग्रीर जहाँ कि उन्होंने प्राणीमात्र को पवित्र मानने के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है, तहाँ उन मूक प्राणियों के कष्टों को देखकर, जो वास्तव में करल नहीं किये जा रहे थे, बल्कि जिनकी ग्रच्छी तरह से सम्हाल नहीं की जा रही थी, उनके हृदय ने खून के ग्रांसू बहाये हैं।

उनकी तीसरी और सबसे बड़ी लड़ाई हुई है एक के दूसरे पर दबदबे और हिंसा की भावना के खिलाफ । लेकिन इसमें वह मनुष्य के पाशविक बल और राग-द्वेष रूपी राक्षस के सामने दाऊद से भी अधिक नि:शस्त्र होकर आगे बढ़ गये हैं। उनके पास एक ही हथियार है—अहिंसा।

लेकिन वह अपने शत्रुओं द्वारा ही नहीं, बल्कि इससे अधिक दुःख की बात क्या होगी कि अपने मित्रों द्वारा बारंबार असफल बनाये गये हैं। अब वह इस उलभी हुई शान्तिवाद की समस्या को सुलभाने के लिए जोरों से जुट पड़े हैं कि इस हिसामय जगत् में एक अहिंसाधमीं कैसे जीवित रहे और इस हिसा-प्रधान जगत् में खुद अहिंसा भी कैसे अपनी हस्ती कायम रख सके ?

जो लोग यह अनुभव करना चाहें कि वे कौनसी समस्याएं हैं, जिन्होंने महात्माजी को निरन्तर ब्याकुल कर रक्खा है, तो उन्हें 'यंग इण्डिया' (अब 'हरिजन') पढ़ना चाहिए।

श्रीर वे देखेंगे कि यही वह विषय है जिसमें महात्माजी की श्रसफलता की विजय अच्छी तरह दिखाई देती हैं; क्योंकि वह फिर-फिरकर कहते हैं कि ''श्रहिंसा-सिद्धान्त का पूरा-पूरा श्रमल वास्तव में श्रवतक किया ही नहीं गया है।"

और इसलिए वह कहते हैं कि कि ''इसको ग्राजमाग्रो । क्योंकि जब-तक हम शरीर-बल के द्वारा श्रपनी ग्रात्मा की रक्षा करना बन्द न करेंगे, तब-तक हम ग्रात्गबल का सच्चा ग्रन्दाज कभी नहीं लगा सकेंगे ।

"में तो जालिम की तलवार की बार को ही बिलकुल भोंठा कर देना वाहता हूँ। उससे अधिक तेज धारवाले हथियार से नहीं, बिलक इस आशा में उसे निराश करके कि में शरीर-बल से उसका मुकाबला कहाँगा। इसके बदले में जिस आत्मबल से उसका प्रतिकार कहाँगा उसे देखकर वह शान्त रह जायगा। पहले तो चकाचौंध में पड़ जायगा, पर अन्त में उसे उसका लोहा मानना ही पड़गा, जिसके फलस्वरूप उसका तेजोनाश नहीं होगा, बिलक वह ऊँचा उठेगा। इसपर यह कहा जा सकता है कि यह तो आदर्श अवस्था हुई। तो में कहूँगा कि हाँ, यह आदर्श अवस्था ही है।"

इसमें हमें उनकी श्रद्धा का और अपनी सफलता की प्रत्यक्ष मान्यता १. 'यंग इंडिया'; अक्तूबर १६२५. का एवं अपनी अहिंसा-नीति के सम्बन्ध में उनके दृढ़ विश्वास का ग्रीर उसके साथ ही इस बात के निश्चय का भी कि उसकी सम्यक् पूर्ति का समय ग्रभी नहीं ग्राया है—वह ग्रा भले ही रहा हो—ग्रच्छी तरह पता चलता है।

तब क्या हम इस बात का अफसोस करें, जैसा कि एक महान् किव ने किया है, कि गांधीजी ने अपनी शिक्षा और अपने आदर्शों को मनुष्य-जीवन के राग-द्वेषादि के अखाड़े में इस तरह उतारा है जिससे उनकी आज तो असफ- लता—भले ही वह आंशिक हो—प्रकट होती है ? इसका जवाब 'हां' भी है और 'नहीं' भी।

'हाँ', तो इसलिए कि मनुष्य को यह ग्रन्छा नहीं लगता कि वह श्रेष्ठ मानवीय ग्रादशों के दिवालिया होजाने पर विश्वास करे।

'हाँ' इसलिए भी कि किसीको यह देखना बुरा लगता है कि एक पैंग-म्बर की लड़ाई-भगड़ों में खींचातानी हो—वह उससे ऊपर उठा हुआ न रहता हो, जैसे कि कुछ उदाहरण देखें भी जाते हैं।

'नहीं' इसलिए कि इस संघर्ष की पशुता ने ही मनुष्यों को ग्रांखें खोल-कर उन आदशों को देखने के लिए मजबूर किया है, जो ग्रन्यथा कुछ थोड़े से विचारशील लोगों के मस्तिष्क में ही शान्ति के साथ मजे में सोये पड़े होते। यहूदियों को हजरत ईसा पर प्रहार करने के पहले उनके चेहरे की ग्रोर देखना पड़ता था। ग्रीर निश्चय ही मनुष्यों को नम्नता ग्रीर उदारता का सन्देश तो सुनना ही होगा, भले ही वे उसे मानने से इनकार कर दें।

लड़ाई में तो घाव भेलने ही पड़ते हैं। उनके बिना भला लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है, और न ही हम, जब हमारी बारी भ्राये, वार किये बिना रह सकते हैं—भले ही हमपर पड़नेवाले प्रहार नगण्य ही क्यों न हों। यही कारण है जो महात्माजी के राजनैतिक संग्राम में हमें ग्रच्छी ग्रीर बुरी दोनों बातें देखने को मिलती हैं।

लेकिन इन गुजरती हुई प्रतिद्वन्द्विताओं और लड़ाई-भगड़ों के शोरगुल के अन्दर से ही एक मानवीय सन्देश निकला है, जो कि वास्तव में सारी मनुष्य-जाति के लिए हैं। वह पूर्व और पश्चिम दोनों के लिए हैं। वह है तो असल में एक हिन्दू-धर्म का सन्देश, परन्तु दिया गया है अधिकांशत: ईसाई-धर्म की भाषा में।

स्रौर यही कारण है कि महात्मा गांधी की भारतीय स्रौर कोरी राष्ट्रीय नीति पर ध्यान न देकर में बड़ी नम्रता के साथ उनके व्यक्तित्व स्रौर जीवन- लक्ष्य को खुद अपने देश तथा दुनिया के तमाम देशों के नाम पर अपनाने की घृष्टता कर रही हूँ।

## : 30:

# गांघीजी का उपदेश

हेनरी एस. एल. पोलक

### [ लन्दन ]

डॉ॰ मॉड रायडन के मंत्रित्व-काल में, जब कुछ साल पहले, गिल्ड हाउस में 'श्राधुनिक विचार-घारा के निर्माता' विषय पर कुछ व्याख्यान हुए थे, तब उनमें गांघीजी का भी नाम शामिल था। मगर यह कोई दैवयोग की बात नहीं थी; क्योंकि ग्राज के महापुरुषों की कीमत आंकने का ग्रौर संसार के विचार ग्रौर ग्राचार में किसने क्या देन दी है, इसकी चर्चा करने का जब समय ग्रावेगा तब, मैं समक्षता हूं, हिन्दुस्तान के इस सबसे बड़े नेता से बढ़कर शायद ही किसी का नाम ग्रधिक प्रमुखता से ग्रौर विधायक रूप में लिया जा सके।

संसार में दूसरे नेता भी ऐसे हैं जिनके नाम इनसे भी ज्यादा मनुष्यों की जबान पर ब्राते हैं। वे नेता तो हैं मगर जीवन के नहीं, मौत के। वे नेता ब्रवश्य हैं, मगर रसातल की ब्रोर लेजानेवाले, न कि शिखर की 'ओर। वे नेता हैं द्वेष और हिंसा के, न कि प्रेम ब्रौर ग्रहिंसा के। वे ऐसे नेता हैं जो कि वापस बर्बरता की ब्रोर ले जाते हैं, न कि ब्रागे ग्रधिक उत्तम सभ्यता की ब्रोर। वे ऐसे नेता हैं जो जाति-विश्लेष की श्रेष्टता में विश्वास रखते हैं, ब्रौर उस जाति को उन्होंने मिथ्या देवत्व प्रदान कर रक्खा है; वे ऐसे नेता नहीं जो विश्व में परमेश्वर के परमिपतापन को मानते हों ब्रौर उसके पुत्रों (सभी मनुष्यों) के पारस्परिक श्रातृ-भाव में विश्वास रखते हों।

परन्तु क्या वह पुरुष जो भूतकालीन इतिहास के खुँधले प्रकाश को देखता है, उसकी शिक्षाश्चों को हृदयंगम करता है और उसके परिणामों को ध्यान से देखता है, यह सन्देह कर सकता है कि अन्त में जाकर गांधीजी की महिसा की शिक्षा ही विजय के सिहासन पर बैठने वाली है, न कि इन नये कैसरों के हिंसा के अवलम्बन ? गांधीजी की जो विजय हुई हैं वे आत्मिक-जगत् में हुई हैं, जिन्होंने मानव-जाति के पुनरुज्जीवन के बीज बोये हैं, जबकि इन नेताओं की सफलतायें पार्थिव जगत् की हैं और उनके पथ पर खून और आंसुओं की बूँदें विखरी हुई हैं। गांधीजी अपने विरोधी को खुद कष्ट-सहन

करके जीतेंगे जब कि ये नेता जो कोई भी उनके रास्ते में खड़ा हो उसके निष्ठुर विनाश के द्वारा मानव-जाति के कष्टों ग्रीर दु:खों में उलटे वृद्धि करते हैं।

कई साल पहले गांधीजी ने मुक्तसे कहा था कि लोग कहते हैं कि "मैं सन्त हूँ, मगर राजनीति में फँसकर अपने-आपको गँवा रहा हूँ। पर सच बात यह है कि में एक राजनीतिज्ञ हूं और सन्त बनने का भगीरथ यत्न कर रहा हुँ।" यह मानवीय अपूर्णता की एक विनीत, सीधी-सादी और आधुनिक स्वी-कृति ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हैं जो कि भ्रात्मानुशासन के द्वारा निश्चित रूप से पूर्णता के शिखर की भ्रोर उत्तरोत्तर बढ़ने का यत्न कर रहा है। पिछुले पचास वर्षों की 'सत्य-शोध' की अपनी यात्रा में जो दोष उनके कार्यों में प्रकट हुए हैं और जो निर्णय की भूलें उनसे हुई हैं, जिन्हें कि बार-बार उन्होंने कबूल किया है, उनका स्पष्टीकरण उनके इस कथन से हो जाता है। उन्होंने अपने इस निरन्तर ब्राग्रह में कि 'सत्यान्नास्ति परोधर्मः' कभी कसर नहीं की है और इस बात को जानने और मानने के लिए यह जरूरी नहीं है कि किसी परि-स्थिति विशेष को उन्होंने जैसा समका हो ग्रौर उस परिस्थिति को सुलकाने के लिए उन्होंने जो काम किया हो, उससे सहमत हुआ जाय। और हम एक मनुष्य से और क्या आशा कर सकते हैं, सिवा इसके कि वह अपने आदर्श की ग्रोर बराबर ध्यान लगाये रहे ग्रीर अपने विश्वास पर भटल रहे। ग्रगर वह कहीं किसी समय लड़खड़ाता है या घटकने लगता है, तो यही कहा जा सकता है कि ऐसी कठिन यात्रा में मनुष्य को ऐसे अनुभव होंगे ही। ऐसे समय गांधीजी हमसे यह विश्वास करने के लिए कहते हैं कि ये तो हमारे लिए चेतावनियां हैं, जिनसे कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें और अपने निश्चित ध्येय की ओर ज्यादा सही तरीके से ग्राने बढ़ सकें।

ग्रंपनी इस पिवत्र यात्रा के दरिमयान उन्होंने बहुत-से पाठ सीखे हैं ग्रोर बहुतरे व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किये हैं, जो इस पथ के तमाम पिथकों के लिए बड़ी संपत्ति का काम देंगे। केवल मंत्रोच्चार की उनके नजदीक कोई कीमत नहीं हैं। उनकी राय में उनमें मानवीय जीवन की आवश्यकता की पूर्ति ग्रोर मामूली व्यवहार में उपयोगी बनने का भाव भी अवश्य होना चाहिए। फिर उनका कहना है कि वे ऐसे हों जो सब जगह लागू हो सकें। ग्रीर यदि वे ऐसे नहीं हैं तो कहना होगा कि वे वस्तुत: ग्रसत्य हैं। इसलिए ग्राहिसा का जो ग्रंथ जीवन के व्यवहार-नियम के तौर पर हमारे सामने उन्होंने रक्खा है, उस पर हमें ग्राश्वयं नहीं करना चाहिए।

वह कहते हें -- "जो दूसरों के प्रति अपने व्यवहार में ग्रहिसा (जिसकी

दूसरी जगह गांधीजी ने सत्य का 'परिपक्व फल' कहा है) का आचरण नहीं करते और फिर भी बड़ी बातों में उसका उपयोग करने की श्राशा रखते है, वे बड़ी गलती पर हैं। पूण्य की तरह अहिंसा की शुरुश्चात भी घर से होनी चाहिए। और अगर एक व्यक्ति को ग्रहिसा की तालीम छेने की जरूरत है, तो उससे भी अधिक एक राष्ट्रके लिए उसकी तालीम जरूरी है। यह नहीं हो सकता कि हम अपने घर-आँगन में तो ब्रहिंसा का व्यवहार करें और बाहर हिंसा का। नहीं तो कहना होगा कि हम अपने घर-आँगन में भी दरग्रसल ग्रहिसक नहीं है। हमारी श्राहिसा अक्सर दिखाऊ होती है। आपकी श्राहिसा की कसौटी तभी होती हैं जब श्रापको किसी प्रतिकार का सामना करना पड़े। भद्र पुरुषों में रहते हुए श्रापका, सभ्यता और शिष्टता का, व्यवहार अहिंसा नहीं भी कहा जा सकता है। अहिंसा तो कहते हैं परस्पर सहिष्णुता को । अतएव जब आपका यह विश्वास होजाय कि अहिंसा हमारे जीवन का धर्म है, तो ग्रापके लिए यह जरूरी है कि आप उनके प्रति ब्राहिसक रहें जोकि भ्रापके साथ ब्राहिसा का व्यवहार करते । हों। और यह नियम जैसे व्यक्ति पर घटता है वैसे ही एक-दूसरे राष्ट्रों पर भी लागू करना चाहिए। हां, यह ठीक है कि दोनों के लिए तालीम की जरूरत है और शुरुआत तो थोड़े से सभी जगह होती है। पर ग्रगर हमें सचमुच विश्वास होगया है तो और चीजें अपने आप ठीक होजावेंगी।" इसका सार उनके एक पुराने कथन में समा जाता है— 'तुम अपना श्रादर्श श्रीर नियम ठीक रक्खो, किसी दिन अवश्य सफल होगे।"

इस किस्म की शिक्षा—जो कि भारत श्रौर फिलस्तीन में प्राचीन समय से रही हैं—उन तानाशाहों को महज पागलपन मालूम होगी जिनकी सत्ता-लोलुप राजनीति हमारे संसार की उच्च श्रौर उदार बातों को नष्ट करती हुई संसार के लिए महान् संकट सिद्ध होरही है श्रौर हिंसा तथा निर्दयता के कोप-भाजन बने भयत्रस्त लोगों को भी, तथा उन लोगों को भी जो श्राधुनिक विजयों की हृदयहीनता श्रौर ग्रर्थ-लिप्सा के हमले की आशंका से कांप रहे हैं, यह शिक्षा महज पागलपन ही दिखाई देगी। मगर फिर भी क्या गांघीजी की श्रौर उनके ऋषिमुनि पूर्वजों की, जिन्होंने यह सिखाया कि द्वेष को श्रेम से जीतो, दूसरों को अपने ही समान समको श्रौर प्रेम करो, श्रौर यह कि हम एक-दूसरे के भाई-भाई हैं, शिक्षा श्रौर उपदेश ठीक नहीं है ? श्रौर क्या यह भी सही नहीं है कि श्राज, जबिक दुनिया के विभिन्त भागों के बीच इतनी तेजी से श्रादान-प्रदान श्रौर आवागमन होरहा है; जबिक उनका परस्पर विचार विनिमय श्रिकाधिक बढ़ता जारहा है, श्रौर जबिक सभी देशों का श्रन्योन्या-

श्रित होना स्वीकृत होनुका हो, उस समय मनुष्य-जाति तथा श्रेष्ठतम इष्ट-नुद्धियों की रक्षा का यदि कोई उपाय है तो यही कि इस पुरातन उपदेश को, जिसको इस नये पंगम्बर ने ग्राधुनिक भाषा में व्यक्त किया है, कार्य-रूप में परिणत किया जाय।

जबिक लोग ग्रौरों।को 'नेता' कहते हैं ग्रौर गांधीजी को 'महात्मा' (हालाँकि गांधीजी को इस पर दु:ख ही होता है) तो यह निरधंक नहीं है। सच-मूच ही वह महान् ग्रात्मा थी, जिसने तीस साल पहले ग्रपनी ग्रन्तर्दृष्टि से लिखा था: "ग्रात्मबल की दुनिष्टा में कोई जोड़ नहीं। शस्त्र-बल से वह कहीं श्रेष्ठ है। तब उसे महज कमजोर का शस्त्र कैंसे कह सकते हैं? सत्याग्रही के लिए जिस साहस की जरूरत होती है उसे वे लोग नहीं जानते जो शारीरिक-बल से काम लेते हैं।....सच्चा योद्धा कीन है? वह जो कि मृत्यु को हमेशा ग्रपना मित्र समझता है।....सफं मन पर अपना अधिकार होने की जरूरत है, ग्रौर जब वहांतक पहुँच गये तो मनुष्य स्वतन्त्र होजाता है....फिर उसका एक दृष्टिपात ही शत्रु को निस्तेज कर देता है।" तब कोई ग्राश्चर्य नहीं, यदि उन्होंने नि:शंक ग्रौर निश्चयात्मक रूप से कहा—"मेरा यह विश्वास ग्रटल बना हुग्रा है कि ग्रगर एक भी सत्याग्रही ग्राखिरतक डटा रहे तो विजय ग्रवश्य ही निश्चित है।"

आजकल तलवार खड़खड़ाने वाले लोग ध्विन-वाहकों (माईकोफोन) के द्वारा संसार को आदेश देते हैं और अपने आदेशों के बीच-बीच में बम गिराते हैं और विषैली गैस छोड़ते हैं। वे दूसरे राष्ट्रों पर हुई अपनी विजय की शेखी वघारते फिरते हैं और आजादी के खंडहरों में अकड़कर चलते हैं। और लोग एक थ्रोर उनके इस अभिमान के साधन बनते हैं तो दूसरी ओर उनकी हिंसा के शिकार। कहाँ यह और कहाँ इस भारतीय गुरु की धीमी वाणी, उनका प्रात्मिक शिकार। कहाँ यह और कहाँ इस भारतीय गुरु की धीमी वाणी, उनका प्रात्मिक शक्तियों पर दिया हुआ जोर और शांति, प्रेम तथा बन्धता के प्राचीन सन्देश का पुनःस्मरण। सदा की तरह अब भी नवयुग का यह सन्देश हमको पूर्व से मिला है। क्या हममें उसे सुनने की अक्ल और उसे सीखने की समभ-दारी है ? गांधीजी यह ढोंग नहीं करते कि उनका सन्देश मौलिक है। अपनी 'आत्म-कथा' में वह कहते हैं—''जिस ऋषि ने सत्य का साक्षात्कार किया है उसने अपने चारों ओर व्याप्त हिंसा में से श्रिहसा ढूँढ निकाली है और गाया है—हिंसा असत् है और श्रीहसा सत् है।"

नवयुवक लोगों में एक पीढ़ी या उससे कुछ पहले जैसी हवा बही थी वैसी अब भी वह रही है। वे धर्म का मजाक उड़ाते हैं और यह कहकर उससे इनकार करते हैं कि यह, इससे भी अधिक हीनकोटि का नहीं तो कम से-कम मानवीय अज्ञान और मूर्खता का अंधिवश्वासपूर्ण अविशिष्ट-मात्र है। निःसन्देह हिन्दुस्तान में भी एक ऐसा ही मिथ्या दर्शन फैल रहा है और बहुत-से नवयुवक और नवयुवितयाँ मूसी के साथ गेहूँ को भी फेंक देने की कोशिश कर रहे हैं।

क्या ही अच्छा हो कि वे अपने महान् ऋषि-मुनियों के वचनों का मनन कर और उस प्राचीन ज्ञान के वास्तिवक अर्थ को नये सिरे से ढूँढ़ने का प्रयत्न करें। परन्तु यदि वे अपने प्राचीन पूर्वजों के विद्या और ज्ञान से लाभ नहीं उठाना चाहते तो कम-से-कम उन्हें अपने ही समय के इस महान् राष्ट्रीय नेता के ज्ञान और शिक्षा पर तो अवस्य ध्यान देना चाहिए, जबिक वह अधि-

कारयुक्त वाणी से कहते हैं:

"वर्म हम लोगों के लिए कोई बेगानी चीज नहीं है। हम ही में से उसका विकास होना है। हमेशा वह हमारे भीतर विद्यमान है। कुछ के अन्दर जाग्रत रहता है, कुछ के अन्दर बिलकुल सुस्त, मगर है हरेक में जरूर। श्रीर यह धामिक भाव जो कि हमारे अंदर है, उसे चाहे हम बाहरी साधनों की सहामता से, चाहे श्रान्तरिक विकास किया-द्वारा जाग्रत करें, बात एक ही है। पर हां, उसे जाग्रत किये बिना गित नहीं है—यदि हम किसी काम को सही तरीके से करना चाहते हों या किसी स्थायी चीज को पाना चाहते हों।" इसी तरह वह श्रीर कहते हैं—"श्रीहंसा सत्य की रूह है श्रीर श्रीहंसा ही परमधर्म है।" आगे वह श्रीर भी कहते हैं—हम चाहे इसे मान सकें या न मान सकें—"यदि तुम अपने प्रेम का—श्रीहंसा का—परिचय अपने तथाकिथत शत्रु को इस तरह से देते हो, जिसकी श्रीमट छाप उस पर बैठ जाय, तो वह श्रपने प्रेम का परिचय दिये बिना नहीं रह सकता।"

टॉल्स्टॉय के बाद ही इतनी जल्दी जिस जमाने ने एक दूसरा महान् 'मानवता का पुजारी' पैदा किया है उसमें रहना कितना अच्छा है ! अहा ! ये साधु-संत, ये पैगम्बर और भक्तगण — फिर वे छोटे हों या बड़ें — किस प्रकार वातावरण को स्वच्छ निर्मल बनाते हैं और आसपास फैले हुए 'सबन तिमिर' में प्रकाश चमकाते हैं ! इन आध्यात्मिक 'महतरों' के बिना हमारा क्या हाल हो, जो कि यूग-युग में और पुश्त-दर-पुश्त हमारे अन्त:करण की शुद्धि में सहा-यक बनने के लिए जन्म लेते हैं, जिससे कि हम अपनी दैवी प्रकृति को पुनः पहचान लें और हमें अपनी साधना-शक्ति को फिर एक बार बढ़ान का प्रोत्साहन मिले, एवं अपने लक्ष्य के शिखर तक चढ़ने का दृढ़ निश्चय और साहस हममें पैदा हो ?

प्रयत्नशील साधक का एक चित्र खींचा है। उसे उस पक्षी की भलक एक बार दिखाई दी। उसकी तलाश में वह पर्वंत-शिखर पर पहुँचता है, जहाँ जाकर उसका शरीर छूट जाता है। उसके हाथ में उस पक्षी का गिरा हुआ एक पंख है, जिसे वह छाती पर चिपकाये हुए सोया है। गांधीजी अपने सत्तरवें साल में जो सन्देश हमारे लिए छोड़ रहे हैं वह हमारे लिए ऐसा ही एक पंख सिद्ध हो, और हम सचमुच बड़भागी होंगे अगर अपनी मृत्यु के समय उसे अपनी छाती से लगाये और अपनाये रहेंगे!

### : ३८ :

# श्रात्मा की विजय

### लिवलिन पॉविस

[ क्लेवेडेल, डेवोस प्लाज. स्वीजरलैयड ]

एक पक्का बृद्धिवादी और भौतिक जीवन का प्रेमी होते हुए मेरे लिए महात्मा गांधी-जैसे ग्रसाधारण व्यक्ति के द्वारा सुकाये गये विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तृत करना सरल काम नहीं है। यह तो स्पष्ट है कि उनका हमारे बीच विद्यमान होना एक ऐसी कड़ी चुनौती है जिसकी बवहेलना नहीं हो सकता । ग्राज की इस नोन-तेल लकड़ी बादी दुनिया में हम उस पुरुष के प्रति आकर्षित हए बिना नहीं रह सकते । किसी भी दैनिक पत्र में ज्योंही हमारी दुष्टि उनके वित्र पर पड़ती है, जिसमें वह मामुली व्यापारिक पुष्ठ पर से निर्मल ज्ञानगरिमा की निगाहों से झाँकते हुए लगते हैं, त्यों ही हमारी स्वाभा-विक ग्रात्मिक जड़ता में हलचल होने लगती है। कहते हैं, चीन के कुछ हिस्सों में सफेद चमगादड़ होते हैं और इस दुर्लभ पुरुष के चित्र इस ग्रसाधारण जन्तू से शायद कुछ कम अजीब मालुम पड़ते हों. क्योंकि आँखें उनकी ऐसी हैं जो जीवन के गुप्त-से-गुप्त रहस्यों तक प्रविष्ट करती हुई जान पड़ती हैं, और कान उनके ऐसे हैं जो ग्रपनी उदारतापूणं आदत से यह साबित करना चाहते हैं कि उनका स्वभाव ऐसा मध्र है जैसा पूर्व या पश्चिम में कहीं भी शायद ही पाया जावे । हमारे जमाने में उनसे ज्यादा सफलता के साथ किसी भी मनुष्य ने उस प्रेम की शक्ति का प्रभाव नहीं दिखाया है जो ग्रंगुर की बेलों या लहलहाते खेतोंवाली प्रकृति के सौन्दर्य का नहीं, बल्कि हिन्दू का और ईसाई का और रहस्यवादियों का ब्रादर्श प्रेम है और जो हमारी स्वभावगत पशुता के एकदम विपरीत चलता है। लोकोत्तर कथाओं के विषय में जिनके चित्त शंकाशील हैं

उन्हें गांवोजी के विचार निर्यंक ही जान पड़ेंगे ! उन्हें लगेगा कि मानो वे हवाई हैं । प्रतीत होगा कि उनकी जड़ में ग्रक्सर वही बने-बनाये नीति-सूत्र हैं जो उन पीड़ितों के मुंह में रहा करते हैं जिन्हें समाज में अधिक सुख-सुविधा के निमित्त हर बात के लिए दैवी समर्थन की जरूरत रहती है—उससे गहरी उनकी जड़ें नहीं हैं । साँप-छ्छूंदर से डरने वाला यह व्यक्ति युवावस्था में इंग्लैण्ड, दक्षिण ग्रफीका और हिन्दुस्तान की उपासनाओं में ग्रौर अजनों में बेमतलब ही शरीक नहीं हुगा था । लेकिन गांधीजी का मस्तिष्क जबिक ग्रलीकिक प्रभावों से सहज प्रभावित हो जाता दीखता है, उनके हृदय की बात कुछ और ही रहती है । वह तो सदा स्वस्थ, उत्साहयुक्त, दयालु ग्रौर उदात्त ही रहता है ।

गांबीजी की 'ब्रात्मकथा' पढ़ने से सचमुच ही ब्रात्मबल की शारीरिक बल पर विजय होने का सच्चा दिग्दर्शन हो जाता है। एक जगह पर वह कहते हैं कि उनका हमेशा प्रयत्न रहा है कि परमसूक्ष्म और शुद्ध ब्रात्मा के निकट-स्पर्श में आ सकें। हमें कल्पना हो सकती है कि कितने बारीक धर्म-संकट के बीच उनका ग्रात्म-मंथन चलता रहता है ? सुई की नोक से भी सूक्ष्म उन बारीकियों पर वह अपने को कैसे साघते हैं, यही परम आश्चर्य का विषय है। उनके पवित्र मस्तिष्क में जो पहेलियां निरन्तर प्रवेश करती रहती हैं वे एक स्वतन्त्र मनवाले को कितनी अजीब लगती हैं ! गांधीजी गाय का दूध न पीने का बत छेते हैं, और जब वह थोड़ा-सा बकरी का दूध मुँह से लगाते हैं तो फौरन उनके मन में धर्माधर्म का मंथन शुरू हो जाता है कि कहीं यह दूध भी मेरे वत में शामिल तो नहीं है ? वह एक बखड़े को ग्रसाध्य रोग से पीड़ित देखते हैं, तब क्या उनको उसे मरवा डालने की दया दिखलानी उचित है ? और 'हमारे समक्षदार किन्तु जैतान भाई' बन्दर बिना हिंसा का ग्राश्रय लिये किस प्रकार किसानों की फसलों से दूर हटाये जा सकते हैं ? यहाँ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इन सुन्दर पहेलियों का हिन्दू-धर्म की गौ-पूजा से धनिष्ट सम्बन्व हैं। इस सिद्धान्त का गांधीजी के लिए बड़ा व्यापक महत्त्व है और वास्तव में उस धार्मिक श्रद्धा से किसी ग्रंश में कम नहीं है कि मनुष्य-जाति का यह नैतिक कर्तव्य है कि घरती पर रहनेवाले दूसरे प्राणियों को, चाहे वे कितने ही तुच्छ और नगण्य क्यों न हों, अपनी शरण में लें, उनकी हमेशा रक्षा करें ग्रीर उनकी कभी हत्या न करें। गांघीजी का नीति-ग्रनीति-सम्बन्धी विवेक कष्टसाध्य हो सकता है, परन्तु यह उतना ही अचूक भी होता है। और पश्चिम की घोर नीति-हीनता की भत्संना में कभी उनके इतना जोर नहीं ग्राता है

जितना कि जन्तुओं की चीरा-फाड़ी का जिक्र करते समय उनकी वाणी में श्रा जाता है। यह एक काली घिनौनी प्रथा है जिसको, वे सरकारें स्वीकार किये हुए हैं, जो एक तरफ भावुक और दूसरी तरफ हृदय-हीन हैं, जो नैतिकता में वैसी ही ग्रंधी हैं जैसी कि उदारता में हीन।

फिर भी इस 'अवतारी व्यक्ति' के प्रति यूरोपियनों ने जैसा व्यवहार किया है वह उनके लिए भारी-से-भारी शर्म की बात रहेगी। कभी अपमानित हुए, धक्के-मुक्के दिये गये, कभी धमिकयाँ दी गई, कभी पीटे गये और एकबार तो डर्बन में गोरों के एक गिरोह ने पत्थर मारते-मारते उनका दम-सा निकाल दिया । परन्तु वह कभी नहीं खीभे, बल्कि अपने अटल और दृढ कदमों से अपनी स्वर्गीय कल्पनाओं की ग्रोर बढ़ते चले जा रहे हैं। इस नन्हीं-सी जीर्ण-शीर्णं देह में कितनी शक्तिशालिनी ग्रात्मा निवास करती है ! चाहे दुनिया उनका जयघोष करे चाहे उनके प्रति बृणा करे, उनपर कुछ भी असर नहीं होता । उनका व्यक्तिगत गौरव इतना सर्वोपरि है कि वह प्राणघातक शारीरिक अपमानों को भी बिना अशान्त और क्षुब्ध हुए सह सकते हैं। कभी यहां तो कभी वहां सताये जाने में,कभी खवाखव भरी रेलगाड़ी की खिड़की से खींचे जाने में, तो कभी रीढ़ भुकायेहुए मजदूरों का पाखाना साफ करने में और कभी 'म्रळूतों' की सेवा करने में (मानो वे उनके निकट-से-निकट सम्बन्धी हों) उनकी पूर्ण सरलता और पूर्ण सज्जनता में कतई कुछ भी फर्क नहीं ग्राया। उनमें ग्राध्या-त्मिकता का वह मिथ्याभिमान नहीं पाया जाता जो हमारे यहां के स्रादर्शवादियों में पाया जाता है, चाहे वे पारमार्थिक हों या सांसारिक। उनकी प्रतिभा बादल की भांति मुक्त है और वह एक रात भर में अपने विचार या प्रथा बदल देंगे. यदि उन्हें कहीं सचाई नजर श्रा जाय । वह ऐसे एरियल हैं जो कोई बन्धन स्वीकार नहीं करते, सिवा उनके जो सर्वशक्तिमान प्रौस्पेरो ने उन पर लगा रक्ले हैं । ग्रपने ऊँचे-ऊँचे सिद्धान्तों ग्रीर ऊँचे-ऊँचे विचारों के होते हुए गांधीजी के पास व्यावहारिक विवेक की विलक्षण निधि है। जीवन के प्रत्येक श्रंग में यही चीज उनकी पूर्ण निःस्वार्थ-भावना से मिलकर उनको श्रत्याचार श्रीर दमन के विरुद्ध अनेक प्रकार के संघर्षों में अजेय बना सकी है। जहाँ भी कहीं वह जाते हैं, सारा बिरोब शान्त हो जाता है,मानो अपने सांवले रंग के कातने-

- एरियल और प्रौस्पेरो शेक्सिपयर के नाटक"ए मिड सम्र नाइट्स ड्रीम" के दो पात्र हैं।
- २. यहाँ एरियल का अर्थ 'स्वतन्त्रता प्रिय व्यक्ति' और प्रोस्पेरो का अर्थ 'परमपिता परमेश्वर' लक्षण द्वारा लिया गया है।

वाले हाथ में भ्रँगूठे श्रौर ग्रँगुली के बीच में वह कोई जादूगर की छड़ी साधे हुए हों।

अगर कभी किसी ने ईसा का सन्देश व्यवहार में ला दिखाया है तो वह इस हिन्दू ऋषि ने किया है। सम्भवतः यही कारण है कि ईसा के शब्द प्रायः इतने अधिक उनकी जवान पर रहते हैं, हालांकि वह इतने अधिक स्पष्ट विचारक हैं, इतने अधिक सच्चे और ईमानदार मनवाले हैं कि हमारे पिश्चम के नीति-नियमों और ब्रह्मविद्या के आविष्कारों के कायल होने को तथार नहीं हैं। 'भेरी बुढि इस बात पर विश्वास नहीं करती कि ईसा ने अपनी मृत्यु और अपने रक्त से दुनिया के पापों का प्रायश्चित कर लिया है। रूपक में कहें तो इसमें कुछ सचाई हो सकती है।' वह ईसाई मत के आत्मबलिदान के आदर्श के प्रति बहुत आकर्षित हुए हैं और ईसा के 'गिरि-प्रवचन'और उसके अनिनती निष्कारों ने उनपर गहरी छाप छोड़ी है। नीत्शे की एक मर्मवेधी विरोधाभास-मूलक उक्ति है—''दुनिया में ईसाई तो केवल एक ही पैदा हुआ है और वह तो कूस पर लटका दिया गया।'' यदि यह सनकी-दार्शनिक इस दूसरे गुरु के जीवन-कार्यों को देखने के लिए जीवित रहता तो सम्भवतः उसने अपने इस प्रख्यात-व्यंग में कुछ संशोधन कर दिया होता।

अत्यन्त सज्जनोचित कोमलता और दृढ़ लगन के साथ गांघी ने जुलू-बलवे के नाम से पुकारे जानेवाले उस अक्षम्य 'नरमेघ' में 'घायलों और बीमारों की सेवा-सुश्रूषा की थी और जब वह अफ़ीका के 'उन गम्भीर निर्जन स्थानों' में चल रहे थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य-पालन का व्रत लिया। क्या गांधीजी की तरह ईसामसीह भी अपना घर-बार छोड़ कर इस विश्वास पर नहीं चले गये थे कि—'जो परमात्मा से मित्रता करना चाहता है उसे अकेला ही रहना चाहिए?' एक साहसपूर्ण उद्गार और सुनिये—"ईश्वर हमारी तभी मदद करता है जब हम अपने पैरों के नीचे दबी घूल से भी तुच्छ अपने आपको समभने लगें। कमजोर और असहाय को ही ईश्वरीय सहायता की आशा करनी चाहिए।"

इसी पृथ्वी पर कौन-कौनसे प्रभाव हमारे मानवीय भाग्य का निर्माण करेंगे, यह ग्रभी से कह देना कठिन है। रूपक में कहें तो, निष्पाप ग्रौर पाप-भीरु इन दोनों प्रकाश-पुत्रों को दैव से ही मानों कुछ रहस्य प्राप्त हुग्रा, जिससे पाताल-लोक के ग्रमुर कीलित हो रहे हैं। ग्रगर कहीं हम जान जांय कि उनकी जादूभरी वाणी ग्रौर देवताग्रों जैसे स्वभाव से सत्युग फिर से ग्रा सकता है तो जाने कब से लांछित ग्रौर क्षुब्ध हमारी मानव-जाति के सौभाग्य का दिन खिल जाय। गांधीजी ने ग्रपने चार हिन्दुस्तानी कार्यकर्ताग्रों से जब पूछा कि क्या वे

मृत्यु के समान भीषण और काले प्लेग से पीड़ित ग्रादिमयों की सेवा-सुश्रूषा करने चलेंगे, तो उन्होने सीधा-मा जवाब दिया—"जहाँ ग्राप जायँगे, हम भी साथ चलेंगे।"

जनरल डायर के द्वारा अमृतसर में जो नृशंस और रोमांचकारी कृत्य— एक भीषण युद्ध का भीषण परिणाम— किया गया, उस पर जब गांधीजी का ईश्वर-प्रेरित सौजन्यमात्र हम अंग्रेजों के हृदयों को दु:खी और टुकड़े-टुकड़े कर सकता है तो वे हमारे देश के लिए न जाने क्या-क्या अमृत्य सेवाएं करेंगे। उन्होंने एक बार पुन: यह साबित कर दिखाया होता कि संसार पर 'भय' शासन नहीं कर सकता और तलवार की रक्त-रंजित विजय से भी अधिक शक्ति दुनिया में मौजूद है।

#### x x x x

यह हमें कैसे सहन हो सकता है कि हमारी अंग्रेज जाति का उज्ज्वल नाम "हिंसक मनुष्यों की वर्बर और पाशिवक शक्ति के कारण" उच्चता सें गिराया जाकर घूल में मिला दिया जाय। शंकर भगवान् के नेत्र से गांधीजी ग्रार-पार देखते हैं । हमारी पश्चिमी सभ्यता का चापल्य, यंत्रों पर उसका ग्रवलम्बन, दश्य का उसका लालच, अधिकार की उसकी तृष्णा, जिन्दगी की बाहरी और थोथी बातों का उसका मोह—गांधी उन ग्रांखों से इस सबको भेद कर देखते हैं। निर्दोष जंगली जानवरों को मारते-मारते उसके प्रतिफल में जो हमारी ग्रादत भी तदनुकूल बन गई है, गांधी उसे देखते हैं। वह देखते हैं हमारी यह संस्कृति जो भिक्त-उपासना को नहीं जानती, जो चतुर्दिक व्याप्त जीवन की कितता को गिराकर घूल कर देती है और खेत की धास की मानिद मूल्यहीन बना देती है।

सन् १९२२ में हिन्दुस्तान में चौरीचौरा में जनता की एक सामूहिक हिंसा का शर्मनाक नमूना पेश हो गया । गांधीजी ने उसी दम अपना सिवनय अवज्ञा आन्दोलन बन्द कर दिया और अनशन का एक भीष्म संकल्प लिया। यह आचरण महात्माजी की उस महान् आत्मा के योग्य ही था । चौदहनीं शताब्दी की एक छोटी-सी किन्तु ठोस धार्मिक राजनैतिक पुस्तक 'पियर्स प्लौमैन' में एक वाक्य आया है जिसे में असें से अपने साहित्य का एक अनमोल रत्न मानता आया हूँ। अपने फिफकते जी की सराहना के इस लेख के अन्त में उसे रखना अनुचित न होगा—

"जब तूने सुई की नोक जंसी तीक्ष्ण या मार्मिकता के साथ तड़पते हुए

मानव के रक्त ग्रौर मांस का हरण किया तब तेरा प्रेम पीपल-पत्र से भी हलका था!"

## : 38:

# चीन से श्रद्धांजलि

एम. क्युन्त्रो तै-शी [ चीनी राजदूत, लन्दन ]

हमारे इस जमाने में सारे चीन में जो सामाजिक राजनैतिक नवजागरण की प्रवृत्तियां हो रही हैं वे एशिया के और सब देशों में भी हैं और इनका संचालन और संपोषण करने के लिए कुछ नेताओं का समूह निश्चित रूप से तैयार हो गया है। हमारे महादेश की सबसे बड़ी आवश्यकता ऐसे दो नेताओं में मूर्तिमान हुई है। वह आवश्यकता यह है कि राष्ट्रीय नविनर्माण की पढ़ित्यां चाहे जो और विविध हों, राजनैतिक बुद्धि-क्षमता के ऊपर प्रभाव नैतिकता का ही रहेगा। सन्यातसेन के परम-अनुयायी भक्त होते हुए मुक्ते इसे अपना सौभाग्य समक्षना चाहिए कि मैं महात्मा गांधी की ७१वीं जन्मितिथ के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजिल के रूप में कुछ कह रहा हुँ।

### : 80 :

# राजनेता: भिखारी के वेष में

सर ऋडेंदुल क़ादिर भारत-मन्त्री के सलाहकार

कुछ वर्षों पहले में वीयना—आस्ट्रिया और जर्मनी के एक हो जाने के पूर्व के प्राचीन और सुंदर वीयना—को देखने जा रहा था। दोपहर को खाना खाने के लिए में एक बड़े भोजनालय में गया। वह कामकाज का वक्त था और वहां काफी भीड़ थी, इसलिए अपने लिए खाली मेज तलाश करने में कठिनाई हुई। एक नौकर मेरे पास आया और मुक्तसे यह नहीं पूछा कि में क्या लाऊं, बल्कि बोला, ''आप गांचीजी के देश से आये हैं ?''

### १. मूल अंग्रेजी इस प्रकार है :--

"Never lighten was a leaf upon a linden tree than thy love was, when it took flesh and blood of man, fluttering piercing as a needle-point." "हां, मैं हिंदुस्तान से म्राया हूं। मैंने गांघीजी को देखा है और एक-दो बार उनसे बातचीत भी की है।"

यह सुनते ही उसे ग्रानन्द हुग्रा ग्रीर वह कहने लगा—"मुभे बड़ी ख़ुशी हुई। ग्रवं में यह कह सकूंगा कि में ऐसे ग्रादमी से मुलाकात कर चुका हूं जिसने गांधीजी से मुलाकात की है।"

हालांकि में यह जानता था कि गांधीजी की कीर्ति दूर-दूर तक फैल चुकी है, मगर मुफ्ते इस बात का पता नहीं था कि ऐसे मुल्कों के बाजार का मामूली आदमी भी उन्हें जानने और इज्जत करने लगा है, जो हिन्दुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि स्थल और जल से उससे जुदा हैं।

इस बात से मेरा ध्यान पीछ सन् १९३१ की स्रोर गया। तब में लन्दन में था श्रौर महातमा गांधी दूसरी गोलमेज परिषद् में शरीक होने वहां स्राये थे। हिन्दुस्तान के कुछ लोगों का खयाल था कि उनके इंग्लैण्ड जाने से उनकी शान को बट्टा लगा श्रौर परिषद् में शरीक होकर उन्होंने गलती की। मगर में इस राय से सहमत नहीं हूं। मेरा तो खयाल है कि हालांकि लन्दन में जनता के सामने प्रकट किये हरेक उद्गार में उन्होंने इस बात को छिपा नहीं रक्खा कि वह अपने देश के लिए पूरी-पूरी साजादी चाहते हैं, तो भी उन्होंने इंग्लैण्ड के राजनैतिक बिचारशील लोगों पर बड़ा श्रसर डाला श्रौर इस देश में श्रपने लिए अनुकूल बातावरण बना लिया।

कुछ क्षेत्रों में उनकी पोशाक पर कुछ हलकी आलोचना भी हुई, लेकिन ऐसी आलोचनाओं से गांधीजी को क्या ? उनके व्यक्तित्व ने और परिषद् में उनके भाग लेने का जो महत्त्व था उसने उसपर विजय प्राप्त करली।

गांधीजी के चरित्र की एक प्रभावक विशेषता यह है कि एकबार उनकी बुढि को संतोष देनेवाले कारणों से जब वह अपने ग्राचरण का कोई मार्ग निश्चित कर लेते हैं,तब फिर लोग उसके बारे में कुछ भी कहते रहें,वह उसकी नितांत अवहेलना करते हैं। इसलिए जो पोशाक वह पिछले बरसों से पहनते ग्राये थे, ग्रपनी इंग्लैंग्ड की यात्रा में भी पहनते रहे। कमर में एक लंगोट, टाँगे खुली हुई और कंधों के ऊपर मौसम के अनुसार खादी की चादर या कंबल। यही अब उनकी पोशाक है। ग्रीर फांस में सफर करते हुए, जहां कि उनका हादिक स्वागत हुग्रा था,या लन्दन के बड़े-बड़े जलसों में शरीक होते हुए,यहांतक कि खुद गोलमेज परिषद की बैठकों तक में उन्होंने इस पोशाक को नहीं छोड़ा। परिषद की बैठकें ग्राम लोगों के लिए नहीं थीं; क्योंकि सेंट जेम्स महल का वह हाँल जहाँ परिषद हुई थी इतना बड़ा नहीं था कि दर्शक भी ग्राते। मगर

मुफे मालूम हुआ कि कभी-कभी किसी-किसीको थोड़ी देर के लिए खासतौर पर मन्त्री की जगह बैठने की इजाजत दी जाती थी। मैं एक दिन वहां जा पहुँचा। लार्ड सेंकी अध्यक्ष थे। उनके दाहिनी ओर भारत-मंत्रा सर सेम्यूअल होर और पार्लमण्ट के प्रतिनिधिगण बैठे थे। उनके दाई और सबसे पहली जगह गांधीजी को दी गई थी और उनके बाद दूसरे हिन्दुस्तान के प्रतिनिधियों को, जिनमें से कुछ अध्यक्ष की कुर्सी के सामने भी बैठे थे। लार्ड सेंकी ने गांधीजी के प्रति जो आदर प्रदर्शित किया, वह उल्लेखनीय था।

गांघीजी ने पोशाक के मामले में प्रचलित पढ़ित से जो स्वतन्त्रता ली थी, उसकी सीमा तो तब देखने को मिली, जब मैंने उन्हें कांग्रेस के प्रतिनिधियों और दूसरे अतिथियों के सम्मान में दिये गए शाही भोज के समय बादशाह और मल्का के अभिवादन के लिए अपने कंघों पर कम्बल ओड़े हुए
बिक्यम-पैलेस की उन बनात से ढकी हुई सीढ़ियों पर चढ़ते देखा । मैं नहीं
समभता कि पहले कभी ऐसे लिबास में कोई मेहमान उस महल में श्राया होगा
और यह घारणा करना भी कठिन है कि 'किसी दूसरे आदमी को इतनी ही
आजादा के साथ वहां जाने भी दिया जाता।

इस सिलिसिले में दो भजेदार सवाल उठते हैं। पहला यह कि गांधीजी ने यह पोशाक क्यों घारण की, श्रीर दूसरा यह कि वह चीज क्या है, जिसने उनको इतना चढ़ा दिया है कि जिससे उनके द्वारा की गई प्रचलित प्रणालियों की उपेक्षा को दरगुजर कर दिया जाता है ?

जिन्होंने गांघीजी की ग्रात्मकथा को, जिसे उन्होंने 'सत्य के प्रयोग' नाम दिया है, पढ़ा है, वे जानते हैं कि जब वह बैरिस्टरी पढ़ने के लिए पहले-पहल इंग्लैण्ड ग्राये तब वह फैशनेबुल ग्रादमी के जीवन से परिचित थे ग्रीर वेस्ट-एण्ड के दर्जी के द्वारा सिले सूट ही पहनते थे। बैरिस्टर होने ग्रीर हिन्दुस्तान लौट ग्राने के बाद वह एक कान्नी मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण प्रकीका गये ग्रीर वहीं रहने का उन्होंने निश्चय कर लिया। इसी समय उनके जीवन का गम्भीरतापूर्ण उद्देश्य तैयार हुग्रा। वहीं पर उन्होंने ग्रपने प्रवासी देशवासियों के हित के लिए त्याग ग्रीर बिलदान करने का 'श्रीगणेश किया। उनके दु:ख ग्रीर दर्द में सहानुभूति रखने से उनके जीवन में एक परिवर्तन होगया। उन्होंने वहाँ जो उपयोगी कार्य कर दिखाये उनकी कथा इतनी ग्रधिक प्रसिद्ध हो गई है कि उसकी यहाँ फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। जब वह लौटकर हिन्दुस्तान की ग्राजदी की कशमकश में हिस्सा बँटाने लगे, तो उन्होंने वकालत करने के इरादें को छोड़ दिया ग्रीर ग्रपने को राजनीतिक तथा

सामाजिक सुघारों के लिए समिपत कर दिया। इसी समय से उन्होंने अपरिग्रह के रूप में लँगोटी पहनना शुरू किया ग्रीर ग्रपने रहन-सहन को कम-से-कम खर्चीला कर लिया। गरीब-से-गरीब लोगों के वेश में ग्रीर गांधीजी के वेश में फर्क ही क्या है? उन्होंने ग्रपनी 'ग्रात्मकथा' में कहा है कि जब से वह लन्दन में विद्यार्थी-जीवन व्यतीत करते थे तभी से धर्म के सर्वोच्च स्वरूप—त्याग की भावना उन्हें अत्यन्त प्रिय रही है। उनके मन में प्रविष्ट यह बीज ग्राज एक वृक्ष बन चुका है ग्रीर उसमें फल भी लग गये हैं।

गांघीजी की वेशभूषा के विषय में उठनेवाले पहले प्रश्न के उत्तर से दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल ही जाता है। उनका बल अपने खुद के लिए किसी भी वस्तु की कामना न करने में ही है। अपने बहुअंगी जीवन-विभाग में, जहाँ कठिनाइयाँ, नजरबन्दी और कारावास के पश्चात् विजयोपलक्ष्य में निकलने वाले जुलूसों तथा सम्मान के लिए किये जाने वाले उत्साहपूर्ण जय-घोषों का कम आता है, वहां 'स्व', पदलोभ, प्रतिष्ठा, प्रभाव अथवा अर्थलाभ की कामना का कोई प्रश्न ही नहीं रहा है। यही उनके जीवन का एक अंग है, जिसने क्या मित्र और क्या विरोधी सबके हृदयों पर समान रूप से असर डाला है।

गवनंरों और वायसरायों ने हमारे देश (हिन्दुस्तान) के भविष्य पर प्रभाव डालने वाले मसलों पर साफ-साफ चर्चा करने के लिए उन्हें बुलाया है । राजाओं ने मशिवरे किये हैं और मिन्त्रयों ने उनसे परामर्श मांगा है । हमारे सुप्रसिद्ध हिन्दुस्तानी शायर स्वर्गीय सर मुहम्मद इकबाल की एक मशहूर गजल उनके विषय में बहुत उचित ठहरती है—"दिल-ए-शाह लरजा गिरद-जे गदा-ए-बेनियाज" (ग्रर्थात्—ऐसे भिखारी को देखकर कि जो भीख नहीं मांगता, सम्राट् का भी हृदय कांप उठता है) । यही है वह भीख न मांगना और शारीरिक श्रावश्यकताओं और कामनाओं से ऊपर उठना, जिससे गांधीजी को प्रभावशाली और ग्राश्चर्यजनक महत्त्व मिल सका है।

जबतक महात्मा गांघी इंग्लैण्ड में रहे, वह लन्दन के पूर्वी सिरे में किंग्सले हाल में ठहरे। गोलमेज-परिषद् के काम से जा कुछ वक्त उनके पास बचता था, उसे वह गरीब लोगों में बिताते थे। जब वह उनसे मिलते हैं तो सर्वदा सुखी रहते हैं, एवं उनकी और स्वयं की ग्रात्मा में श्रीमन्नता के प्रतुभव का ग्रानन्द उठाते हैं। वह चाहते तो लन्दन के किसी भी शाही होटल में टिक सकते थे। वह ग्रपने किसी मित्र के सजे-सजाये आरामदेह घर में ठहर सकते थे, मगर उन्हें तो वो में किंग्सले हाल की किंगारी म्यूरियल लिस्टर का

निमन्त्रण कहीं अच्छा लगा। इस बस्ती में श्रमजीवियों के लिए एक क्लब है जो उनके लिए एक सामाजिक और बौद्धिक विकास का केन्द्र है और यहां उनका सम्मेलन हुआ करता है। कुछ रहने के लिए स्थान भी यहां है, जहाँ कोई भी रहने और खाने-पीने पर एक पौण्ड प्रति सप्ताह से भी कम खर्च पर सीधे-सादे ढंग से रह सकता है। जब गांधीजी गोलमेज-परिषद् में हिन्दुस्तान का प्रतिनिवित्व कर रहे थे तब उन्होंने उसी में एक छोटा-सा कमरा लिया था। मैंने वह कमरा देखा है। उस जगह के व्यवस्थापक गांधीजी से अपना सम्बन्ध स्थापित होजाने पर गर्व करते हैं और बड़ी खुशी जाहिर करते हुए दर्शकों को वह कमरा दिखाते हैं, जो अब गांधीजी के ही नाम पर प्रकारा जाता है।

गांधीजी जहाँ भी रहें वहीं प्रेम और स्नेह पैदा करने की शक्ति का उन्हें विलक्षण वरदान है। जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में हिन्द्स्तानियों के ग्रधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी, तब उन्होंने ग्रपने ग्रास-पास भक्त पूरुष भीर स्त्री एकत्र कर लिये थे, जिनमें कुछ यूरोपियन भी थे । जब उन्होंने अपने उस कार्यक्षेत्र को छोड़ कर हिन्द्रस्तान के विशाल कार्यक्षेत्र में पदार्पण किया तब और भी ज्यादा संख्या में उत्साही सहयोगी कार्यकर्ता उनकी ग्रोर आकर्षित हए । और सन १६३१ की अपनी अल्पकालिक इंग्लैण्ड-यात्रा में तो उनकी इस मित्र तथा प्रशंसक-मण्डली में और भी वृद्धि हो गई । हिन्दुस्तान लौट स्राने के बाद जब उन्हें जेल जाना पड़ा तो जेलर उनकी स्रोर खिंचते हए अनुभव करते थे श्रीर वह जब ग्रस्पताल में बीमार रहे तो उनकी नसें उनकी खुशमिजाजी पर इतनी मुग्ध हो गई कि जब वह अच्छे होने पर वार्ड छोडकर चले गये तो उन्हें द:ख हुआ। यह श्रीर भी ज्यादा उल्लेखनीय बात है, क्योंकि उनमें यह आकर्षण केवल उनकी आत्मिक सुन्दरता से श्राया है, शारीरिक रूप-रंग और खुबसुरती से नहीं । गांधीजी के प्रेम का स्नोत है ईश्वर में ग्रटल श्रद्धा और धर्म की गहरी भावना । उनकी 'म्रात्मकथा' में ऐसे भ्रनेक स्थल हैं जहाँ यह श्रद्धा प्रकट हुई है। उदाहरण के लिए, मानव-जाति के ग्रागे ग्रादर्श प्रस्तुत करते हुए वह कहते हैं— "पूर्णता की ग्रोर बढ़ने का ग्रसीम प्रयत्न करना हमारा मानवोचित अधिकार है । उसका फल तो स्वतः उसके साथ विद्यमान रहता है। शेष सब ईश्वर के हाथ में है।" उसी पूस्तक में वह कहते हैं -- दक्षिण अफ्रीका की अपनी जीवन-धारा की प्रारम्भिक स्थिति में "मेरे श्रन्तर में बसनेवाली वार्मिक भावना मेरे लिए एक जीती-जागती शक्ति बन गई थी।" तबसे उनके जीवन का जिन्होंने निरीक्षण किया है, वे जानते हैं कि यही भावना है जो उनके भविष्य जीवन में भी काम करती चली था रही है और जिसके कारण वह देश-भक्ति की लगन की उस ऊँचाई पर पहुँच सके हैं और कायम हैं।

श्रपने ऐसे जीवन के ७० वर्ष पूरे करने पर, जो मातृभूमि और धमं तथा मानवता की सेवा में अपित रहा है, गांधीजी को ग्रगणित श्रद्धाञ्जलियां समिपत की जायँगी। इनमें ग्रधिकांश तो उनके साथ कार्य करनेवालों या उन्हें मलीभांति जाननेवालों की ग्रोर से होंगी। मैंने तो केवल उनकी भांकियां प्राप्त की हैं और उनकी नीति तथा कार्य प्रणाली से भी मैं सर्वदा सहमत नहीं रहा हूँ, परन्तु जब मैं उनके ऊँचे व्यक्तिगत चारिज्य और हिन्दुस्तान के प्रति की गई ग्राजीवन सेवाग्रों की सराहना करता हूँ तो उतनी ही सचाई से करता हूं जितनी सचाई से कि वे लोग करते जो उनके ग्रधिक निकट और घनिष्ट सम्पकं में हैं। हमें हिन्दुस्तान की जनता में जो महान् जाग्रति दिखाई देती है उस सबका श्रेय किसी अन्य जीवित व्यक्ति से बढ़कर उन्हीं के उद्योग और प्रभाव को है। आज की इस शंकाशील श्रौर भौतिक दुनिया में, जिसे वह 'ग्रात्मबल' कहते हैं, उस ग्रात्मा की ताकत को दिखाने में ही उनका महत्त्व हैं। ग्रौर इसी आधार पर तो उनके देशवासियों ने उन्हें 'महात्मा' का पद दिया है।

### : 88 :

# गांघीजी का भारत पर ऋगा

डॉ॰ राजेन्द्रप्रसाद, एम. ए.

## [ सभापति, भारतीय राष्ट्रीय महासभा ]

भारतीय राजनीति में गांधीजी की देन महान् है। जब वह दक्षिणअफीका से १६१५ में अन्तिम रूप से स्वदेश लौट आये, तब भारतीय राष्ट्रीय
महासभा (कांग्रेस) को स्थापित हुए तीस वर्ष हो चुके थे। कांग्रेस ने एक हदतक राष्ट्रीय भावना जाग्रत और संगठित करदी थी; लेकिन यह जागरण मोटे
रूप से केवल अंग्रेजी पढ़े-लिखे मध्यमवर्गीय लोगों तक ही सीमित था। जनता
में उसने प्रवेश अभी नहीं पाया था। जनता तक उसे महात्मा गांधी ले गये
और उसे जन-आन्दोलन का स्वरूप दे दिया। महात्मा गांधी का आन्दोलन
जहां व्यापक था वहां वह गहरा भी था। उन्होंने वे कार्य-योजनाएं हाथ में लीं,
जो नितान्त राजनैतिक नहीं थीं, बल्कि जनता के एक बड़े हिस्से के जीवन में
बहुत घुली-मिली यों। एक शताब्दी या इससे अविक काल से गोरों के लाभ के
लिए जबरन नील पैदा करने की अन्यायपूर्ण प्रणाली से कब्द उठाते आरहे

निलहे खेतिहरों ग्रीर मजदूरों की ग्रीर से चम्पारन में किये गए उनके सफल सत्याग्रह से कांग्रेस की हलचल एकदम जन-ग्रान्दोलन की सीमा तक जा पहुंची। अन्याय समझे जानेवाले लगानबन्दी के हक्म की दूबारा जांच करने के लिए किये गए खेड़ा के उनके उतने ही सफल सत्याग्रह ने भी उस जिले की जनता पर वैसा ही ग्रसर डाला। ग्रब कांग्रेस की राजनीति देश की ऊँची-ऊँची पांक्लक सर्विसों में अधिक हिस्सा या गवर्नरों की शासन-समितियों में ज्यादा जगह दिये जाने की मांगों तक ही सीमित नहीं रह गई। ग्रब वह थकी मांदी जनता की तकलीफों से श्रभिन्न होकर ही नहीं रही, बल्कि उनको दूर कराने में भी सफल हो सकी। इन सब प्रारम्भिक (१०१७ ग्रीर १९१८ के) ग्रान्दोलनों से लेकर अबतक अनेक आन्दोलन ऐसे चले हैं और उन सब में ध्येय यही रहा है कि किसी एक श्रेणी या समूह को ही न पहुँच कर व्यापक-रूप से समस्त जनता को उसका फायदा पहुँचे । कब्ट-निवारण के लिए सिर्फ ब्रिटिश हितों अथवा ब्रिटिश सल्तनत के ही खिलाफ लड़ाई नहीं छेड़ी गई, बल्कि उसने बिना हिच-किचाहट के हिन्दुस्तानी हितों और गलत धारणाओं को भी उतनी ही ताकत से धक्का पहुँचाया है। इस प्रकार उनकी जाग्रत ग्रांखों से हिन्दुस्तान के कार-खानों में काम करने वाले मजदूरों की ग्रसन्तोष-प्रद हालत छिपी नहीं रह सकी ब्रीर सबसे पहले जो काम उन्होंने उठाये, उनमें से एक अपने लिए अच्छी स्थिति प्राप्त करने के वास्ते लड़ने में ग्रहमदाबाद के मजदूरों को मदद करना भी था। दलित जातियों की दु:खभरी किस्मत ने म्रनिवार्य रूप से हिन्दुओं की ग्रस्परयता-जैसी दूषित ग्रीर दुष्टतापूर्ण प्रथा को निष्ठ्रतापूर्वक मिटा डालने के आन्दोलन को जन्म दिया और महात्मा गांधी ने ग्रपने प्राणों तक की बाजी लगा-लगाकर उसका संचालन किया। कांग्रेस-संगठन का विस्तार भी इतना हमा कि इस विशाल देश के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक वह व्याप्त हो गया और म्राज लाखों स्त्री-पुरुष उसके सदस्य हैं। लेकिन संख्या-मात्र जितना बता सकती हैं उससे कहीं ग्रधिक व्यापक कांग्रेस का प्रभाव हुन्ना है। उस प्रभाव की गहराई की परीक्षा इसीसे हो चुकी है कि जनता उसके स्रामंत्रण पर त्याग और कष्ट-सहन की भीषण आँच में से निकल सकी है।

परन्तु महात्मा गांघी की सबसे बड़ी देन यह नहीं है कि उन्होंने हिन्दु-स्तान की जनता में राजनैतिक चेतना उत्पन्न करदी और उसे एक अभूतपूर्व पैमाने पर संगठित किया। मेरी समक्ष में तो, हिन्दुस्तान की राजनीति को और सम्भवतः संसार की पीड़ित मानव-जाति को, उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज दी है,वह है बुराइयों से लड़ने का वह बेजोड़ तरीका—जिसे उन्होंने प्रचलित और

कार्यान्वित किया। उन्होंने हमें सिखाया ह कि बिना हथियार के शक्तिशाली बिटिश-साम्राज्य से सफलता के साथ किस प्रकार लड़ा जा सकता है। उन्होंने हमें और संसार को युद्धका नैतिक स्थान ग्रहण कर सकने वाली वस्तु दी है। उन्होंने राजनीति को, जो कि घोखाधड़ी श्रीर असत्य से भरी हुई थी, जो गिरी-से-गिरी हालत में नीच षड़यन्त्रों की स्थिति में पहुँच गई थी ग्रौर ऊँची-से-ऊँची स्थिति में कूटनीतिपूर्ण दुमानी गोल-मोल भाषा ग्रीर गुप्त चालों से ऊँची न उठ सकती थी, ऊपर उठाकर एक ऐसे उँचे ब्रादर्श पर पहुँचा दिया है, जिसमें कि कितने ऊँचे उद्देश्य के लिए, किसी स्थिति में भी, दोषपूर्ण और अपवित्र साधनों का उपयोग नहीं किया जा सकता। उन्होंने राजनीति में भी सचाई को गौरव के उच्च मंच पर आसीन किया है, फिर चाहे उसका तात्कालिक परि-णाम कितना ही हानिप्रद क्यों न लगता हो ? हमारो कमजोरियों स्रोर बुराइयों को भी स्पष्टरूप से जान-बूभकर तथाकथित शत्रुधों के सामने खोलकर रख देने की उनकी श्रादत ने पक्षियों श्रीर विपक्षियों दोनों को हैरान कर दिया है। लेकिन उसके मत में हमारी शक्ति अपनी कमजोरियों को छिपाने में नहीं, बिल्क उन्हें समभकर उनसे लड़ने में निहित है। यह बात धनुभव से सिद्ध हो चुकी है कि जहां अहिंसा की थोड़ी-सी अवहेलना या अपूर्णता भले ही अस्थायी लाभ ला सके,वहां भी ग्राहिसा का कठोर पालन सबसे सीघा रास्ता ही नहीं है, बरन् सबसे अधिक चतुराई की नीति भी है। उनकी शिक्षाओं के भीतर नैतिक ग्रीर आध्यात्मिक स्फूर्ति थी, जिसने लोगों की कल्पना को प्रभावित किया। लोगों ने देखा और समभ लिया कि जब चारों ग्रोर घना ग्रन्थकार है, ऐसी स्थिति में हमारी गरीबी और गुलामी में से छुटकारे का रास्ता दिखलाने वाले वहीं हैं। जब हम अपनी निपट बेबसी महसूस कर रहे थे तब उन्होंने सत्य और अहिंसा के द्वारा अपनी शक्ति को पहचानने की हमें प्रेरणा दी। मनुष्य ग्राखिर अस्त्र और शस्त्र के साथ नहीं जन्मा। न उसके चीते के-से पंजे ही हैं और न जंगली भैंसे के-से सींग। वह तो ग्रात्मा ग्रीर भावना लेकर उत्पन्न हुआ है। फिर वह अपनी रक्षा और उन्नति के लिए इन बाहरी वस्तुओं पर क्यों अव-लम्बित रहे ? महात्मा गांधी ने हमें सिखाया है कि अगर हम मौत और विनाश पर भरोसा रक्खेंगे तो वे हमारी बाट देखते रहेंगे। उन्होंने हमें सिखाया है कि अगर हम अपनी अन्तरात्मा को जाग्रत करलें तो जीवन और स्वतन्त्रता हमारे होकर रहेंगे। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है कि एक बार उस अन्तरात्मा के जाग पड़ने पर, एक बार इन बाह्य वस्तुग्रों ग्रीर परिस्थितियों का ग्रव-लम्बन छोड़ देने पर और एक बार ब्रात्म-विश्वास श्रीर ब्रात्म-निर्भरता प्राप्त

कर लेने पर वह हमें गुलामी में रखसके । हिन्दुस्तान शनै:-शनै: किन्तु उतनी ही दृढ़ता और निश्चय के साथ उस आतिमक बल को प्राप्त कर रहा है और उस आतिमक बल के साथ अदम्य भी बनता जारहा है। परमात्मा करे कि वह सत्य और श्राहंसा के इस संकरे किन्तु सीधे मार्ग से विचलित न हो, जो उसने महात्मा गांधी के नेतृत्व में चुन लिया है। यही है महात्माजी का भारतीय राज-नीति पर सबसे बड़ा ऋण, और यही होगी दुनिया की मुक्ति में हिन्दुस्तान की एक अमर देन।

### : 83 :

# ईश्वर का दीवाना

# रेजिनॉल्ड रेनाल्ड्स

### [ लन्दन ]

ईश्वर ने अपने दीवानों को अजीब देशों में दुनिया को जाँचने के लिए भेज दिया और कह दिया कि "जाओ, तुम ऐसे ज्ञान का प्रचार करो जो समय के पूर्व हो । सब दुःख आख खोल कर सहो और परिवर्तन का मार्ग साफ करो।"

ये डबल्यू. जी. होल की 'दी फूल्स ग्रांव गाँड' (ईश्वर के दीवाने) शीर्षक किवता के प्रारम्भ के शब्द हैं। इस किवता को मैंने १९२९ में हिन्दुस्तान जाने के कुछ महीनों पहले 'विश्वभारती' त्रैमासिक पत्रिका में देखा था। यह किवता बहुत प्रसिद्ध तो नहीं है, पर मुभे इसमें सन्देह नहीं है कि मेरी पढ़ी किसी किवता ने मेरे मन पर इतना गहरा ग्रौर स्थायी प्रभाव डाला हो जितना उक्त किवता ने। इसका कारण उसके पद्यों में वास्तिवक खूबी का होना नहीं था, बल्कि यह था कि वे भविष्यवाणी के रूप में सिद्ध हुए।

कविता में यह वर्णन किया गया है कि ईश्वर ग्रंपने प्यारे दीवानों को ग्रादेश देता है: ''बहरे हो जाओ, किसी का लिहाज मत करो । श्रीर दुनिया की बुद्धिमानी के रास्ते से सदा उलटे होकर बनो ।''

Q. His fools in vesture strange
God sent to range
The world and said: "Declare
Untimely wisdom; bear
Harsh witness and prepare
The paths of change."

वे चलते हैं "ग्रीर ग्राराम में पले हुए लोगों को परिश्रम ग्रीर भूख-प्यास का उपहार देते हैं। ग्राज उन्हें सब गालियां देते हैं, कल घन्यवाद देते हैं।"

अपनी साधना के दींमयान वे त्याग देते हैं "मनुष्यों की स्वीकृति और प्रशंसा के सुविधा-पूर्ण मार्ग की।"?

लेकिन 'श्रद्धा के दीवाने', वे दावा करते हैं "उस प्रकाश के देखने का, जो मनुष्यों के भाग्यों को चमका देता है, उन्हें बादशाह बना देता है और उनमें वार्मिक कार्य करने की शक्ति दे देता है।"

उस कविता को पढ़ने के बाद कुछ ही महीनों के ग्रन्दर—मैं बड़े ग्रादर के साथ कहूँगा — दुनिया के सबसे बड़े दीवाने महात्मा गांधी से मिला। शीघ्र ही मैंने यह पता लगा लिया कि मुक्ते प्रभावित ग्रीर प्रेरित करनेवाली उन पंक्तियों का ग्राकर्षक वर्णन इस पुरुष पर ग्रक्षरशः घटित होता था।

चाहे विरोध में किसीने कुछ भी दलीलों दी हों, मेरा तो खयाल ऐसा नहीं है कि गांघीजी कोई चालाक आदमी हैं। दस साल पहले से, जबसे मेरा उनसे पहले-पहल परिचय हुआ, मैंने सदा अपने-आपको उनके शब्दों और कार्यों की अक्सर बेहद आलोचना करनेवाला महसूस किया है। मैं उन अन्ध-श्रद्धालुओं में से नहीं हूँ, जिनके मत में महात्माजी कभी भूल ही नहीं कर सकते। न तो मैं उन्हें एक 'मसीहा' समकता हूँ और न 'अवतार' ही मानता हूँ। अगर वह महान् होने का दावा करें और उसके लिए अपनी राजनैतिक बुद्धिमत्ता पर निभैर रहें तो मेरी समक्ष में उनका यह दावा कच्चा होगा। उनकी जाँच तो दूसरी ही कसौटी द्वारा करनी होगी।

ग्रगर गांधीजी की पूरी-पूरी ग्रौर सच्ची महत्ता को समकाने चलें ता

- And proffering toil and thirst
   To man in softness nursed,
   To-day by all are cursed,
   To-morrow blessed,
- R. The comfortable way
  Of men's consent and praise.
- 3. To see the light that rings

  Men's brows and makes them kings

  With power to do the things

  Of righteousness,

हिन्दू-धर्म के इतिहास का उसकी प्रारम्भिक अवस्था से प्रध्ययन करना होगा और उन सब प्रनिगती सुधार-ग्रान्दोलनों पर जोर देना होगा जिनका प्रत्येक धर्म के विकास में एक स्थान होता है। कारण यह है कि प्रत्येक संगठित धर्म जर्जर होकर नष्ट होता है और ग्रपने नाश की धोर जाते हुए वह जीवन के नये बीज जिनमें चैतन्य निवास करता है, निरन्तर फेंकता रहता है, पुराना चोला नष्ट हो जाता है और निर्जीव शाखायें मुरक्षा जाती है।

मैंने एक बार एक शक्तिशाली श्रमरीकन ईसाई को गांधीजी के किसी शिष्य के साथ प्रश्नोत्तर करते सुना । उसने पूछा कि महात्माजी पर सब से गहरा प्रभाव किस पुस्तक का पड़ा है ? पेंसिल और नोटबुक तैयार थी और हम सब जानते थे कि वह किस उत्तर की श्राशा कर रहा था । परन्तु उसे उत्तर मिला 'गीता का'। न्यू टेस्टामेण्ट और टॉल्स्टॉय तथा रस्किन की रचनाओं ने भी काम किया है । पर मूलतः गांधीजी एक हिन्दू-सुधारक हैं ।

पर फिर भी गांधीजी हिन्दू-मात्र ही नहीं हैं। उनके तो ग्रसली पूर्व रूप 'कबीर' थे। कबीर ने पहले एक सन्त के नाते हिन्दुओं और मुसलमानों में ग्रादर प्राप्त किया। वह हिन्दू-मुस्लिम एकता के ग्रग्रदूत थे। स्वयं मुस्लिम होकर वह हिन्दू-सन्त रामानन्द के शिष्य थे। कबीर की एक साखी का ग्राशय नीचे दिया जाता है, जिससे इस ऐतिहासिक परम्परा का सुन्दर दिग्दर्शन हो सकता है।

"अपनी चालाकी छोड़ । केवल शब्दों से तेरा-उसका संयोग नहीं हो सकता । शास्त्रों के प्रमाण से भी अपने को घोखे में न डाल । प्रेम तो इससे भिन्न हैं । जिसने इसे सचमुच खोजने का यत्न किया है उसने वास्तव में पा लिया है ।"

इन पंक्तियों में एक वार्मिक नेता के नाते गांधीजी के उपदेशों का सार निहित है, और इस क्षण तो में उन्हें एक धार्मिक नेता के ही रूप में लेकर विचार करना चाहता हूँ।

जब एक बार एक हिन्दुस्तानी विद्वान् ने "क्या गीता कट्टरता का समर्थन करती है ?" शीर्षक लेख (बाद में 'दि आर्यन पाथ' के मार्च १६३३ के अंक में प्रकाशित) लिखा और उसे गांधीजी के पास उनके देखने के लिए भेजा तो महात्माजी ने यरवदा सेन्ट्रल जेल से ११ जनवरी १९३३ को जो उत्तर उन्हें लिखा, वह इस प्रकार है:

"अब मैंने गीता पर आपके दोनों छेख पढ़ लिये हैं। वे मुर्भ रोचक लगे हैं। मेरी घारणा है कि आप भी उसी निर्णय पर पहुँचे हैं जिस पर मैं, परन्तु प्रकारान्तर से ग्रापका मार्ग विद्वत्ता का है। मेरा ऐसा नहीं है।"

यह कहने की ब्रावश्यकता नहीं कि उस विद्वान ब्रौर उस ईश्वर के दीवाने दोनों का निर्णय यही था कि गीता कट्टरता का समर्थन नहीं करती । परन्तु गांधीजी अपने दृष्टिकोण पर 'बुद्धि-चासुरी' के सहारे नहीं पहुँचे। कबीर ने ५०० वर्ष बाद ब्राने वाले गांधीजी के विषय में पहले से ही कह दिया था:

"सत्यान्वेषक का यह युद्ध कठोर है और लम्बा है; क्योंकि सत्यान्वेषक का प्रण तो योद्धा के या सती के प्रण से भी कठिन होता है। योद्धा तो कुछ पहर ही युद्ध करता है और सती का प्रण भी जलते ही समाप्त हो जाता है। किन्तु सत्यान्वेषी का युद्ध तो दिन-रात चलता है, और जबतक जीता है समाप्त नहीं होता।"

और भी, कबीर ने जीवन और मृत्यु पर जो नीचे लिखे आशय की साखी कही है उसमें गांघीजी की आध्यात्मिक विरासत ही व्यक्त होती है:

"अगर जीते-जी तुम्हारे बन्धन नहीं छूटे तो मृत्यु होने पर मृक्ति की क्या आशा हो सकती है ? यह क्रूठा सपना है कि जीव शरीर छोड़ देने से उससे जा मिलेगा। यदि ग्रब ईश्वर को प्राप्त कर लिया जायगा तो तब भी प्राप्त हो जायगा। यदि यह न हो सके तो हम नरक में जायगे।"

ईसाई मत के कैंथोलिक ग्रौर प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदायों की परम्पराग्नों की समता ग्रविकतर धर्मों में लोजकर निकाली जा सकती है। हरेक प्रथा-प्रणाली में अपने विशिष्ट ग्रवगुण होते हैं ग्रौर ऊँचे-ऊँचे गुण भी। प्रोटेस्टेण्टवाद का पूर्ण विकास उसके उत्कृष्टतम प्यूरिटनों में मिलेगा। हमारे युग में हम प्यूरिटन में सिवाय उसके असहनीय निषेघों के ग्रौर कुछ देखना ही नहीं चाहते। प्रारम्भ में प्यूरिटन मत को किन-किन निषेघों का सामना करना पड़ा, यह ग्राज हम ग्रासानी से भूल जा सकते हैं। ग्रपने ग्रसली स्वरूप में प्यूरिटन केवल एक कठोर हकीम हैं जो ग्रपने ग्रजीणं के रोगी को लाने-पीने में पथ्य-ग्रपथ्य और संयम का आदेश देता है। हो सकता है प्यूरिटन का यह लक्ष्य बुद्धिपूर्वक न रहा हो, पर यह तो उसका इतिहास-सिद्ध कर्म था।

जहां कहीं भी समाज-सुधार आन्दोलन या कान्तियाँ होती हैं, वहाँ कट्टर-वाद का आग्रह पाया जा सकता है। यह तो उन पुरुषों और स्त्रियों के अनु-शासन का एक ग्रंग-मात्र है जिन्हें अपनी शक्ति एक वस्तु पर केन्द्रित करने के लिएबहुत कुछपरित्याग करना पड़े। इसलिएआधुनिक भारत के नेता कट्टरवादी (प्यूरिटन) हों और उन सबका प्रमुख एक निर्मम तपस्वी है, यह कोई आकदिमक घटना ही नहीं है। जबतक हम उन जंजीरों और बंधनों को न तोड़ फेंकें
जो हिन्दुस्नानियों को अशिक्षित, अकर्मण्य, जाति-पांति के कट्टर भक्त और
अन्ध-विश्वासी बनाये हुए हैं तबतक साम्राज्यवाद के खिलाफ होनेवाला उनका
विद्रोह आगे नहीं बढ़ सकता। गांधीजी राजनैतिक आजादी के आन्दोलन के
संचालन में समर्थ इसीलिए हो सके कि उन्होंने पुजारियों की सत्ता का सामना
किया, कट्टरता के हिमायितयों द्वारा मान्य बुराइयों —अस्पृश्यता, महिलाओं की
हीन स्थिति, बाल-विवाह, सार्वजनिक स्वास्थ्य की अवहेलना, धार्मिक असिहज्युता, शादी-विवाह की फिजूलखर्ची तथा अफीमखोरी, थोड़े में, उन सब सामाजिक दुराचरणों —का उग्र विरोधिकया, जिनसे देश में राजनैतिक जड़ता आ
गई थी।

एक बार पुनः विदित होगा कि हिन्दुस्तान में एक लम्बी परम्परा चली आरही है जिसके जिसके बीच-बीच में अत्यन्त महन्वपूर्ण घटनाएं घटती रहती हैं, जिससे हिंदुओं की कट्टरता की अनुदार धारा के विरोध में होनेवाली गांधीजी

की प्रवृत्तियों का महत्त्व हमारी समक्त में ग्रा सकता है।

गांधीजी के बहुत पहले हिन्दुस्तान में 'ईश्वर के दीवाने' थे, बंगाल के 'बाउलों' में मुसलमान ग्रौर हिन्दू, खासकर नीची जाति के, शामिल थे। कबीर साहब का ग्राध्यात्मिक रंग उनमें देख पड़ता है। उन्हें लिखित ग्रन्थों की महत्ता या मन्दिरों की पवित्रता की परवाह नहीं थी। उनका एक गीत यही बात कहता है;

मन्दिर-मस्जिद से है तेरा मार्ग छिपा मेरे भगवान ! मार्ग रोकते गुरु-पुजारी---सुनता हूँ तेरा आह्वान ।

उनकी ग्रपरिग्रह में, ग्रात्मसम्मान में, ग्रीर ग्रात्मसाक्षात्कार में श्रद्धा होती थी। उनका ईश्वर 'ग्रन्तस्य गुरु' या 'ग्रन्तर्वासी' होता था।

एक बाउल ने ही कहा था — मानो मुभ्ते ग्रौर उन लोगों को चेतावनी दी थी जो ग्रपने थोड़े-से ज्ञान से उस ग्रपरिमेय का मूल्यांकन करने चलते हैं —

स्वर्णकार उपवन में ब्राया ! ब्रौर कसौटी पर कस उसने कमल-फूल का मूल्य बताया !!

Thy path, O Lord, is hidden by mosque and temple: Thy call I hear, but priest and guru bar the way.

R. A goldsmith, methinks, has come to the garden:
He would appraise the lotus, forsooth,
By rubbing it on his touchstone.

अगर सुनार की कसौटी पर रक्खा जाय तो कमल का कोई मूल्य नहीं हैं। हमारे परिचित साधन भी प्रायः इसी प्रकार भ्रामक सिद्ध हो सकते हैं, जब मानवी बुद्धिमत्ता ईश्वर के दीवानों के विषय में निर्णय करने चलती है।

### : 83 :

# पश्चिम के एक मनुष्य की श्रद्धाञ्जलि

### रोम्यां रोलां

# [ विला त्रोलगा, स्वीज़रलैंड ]

गांधीजी केवल हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय इतिहास के ही नायक नहीं है कि जिसकी पुण्यस्मृति कथा के रूप में युगयुगांतर तक प्रतिष्ठित रहेगी। उन्होंने केवल कियात्मक जीवन का प्राण बनकर हिन्दुस्तानियों में ही उनकी एकता, उनकी शक्ति और उनकी स्वतन्त्रता की कामना की गौरवपूर्ण चेतना नहीं भर दी, बल्कि समस्त पाश्चात्य जनता के हित के लिए उसके ईसामसीह के सन्देश को भी पुनर्जीवन दिया, जो अबतक विस्मृत या तिरस्कृत रहा। उन्होंने अपना नाम मानव-जाति के साधु-सन्तों में अंकित कर दिया है, उनकी मूर्ति का उज्ज्वल अ। जोक भूमण्डल के कोने-कोने में प्रविष्ट होगया है।

यूरोप की दृष्टि में उनका उदय उस समय हुआ जब ऐसा उदाहरण लगभग एक आश्चर्य लगता था । यूरोप चार वर्षों के उस भोषण युद्ध से निकल ही पाया था, जिसके फलस्वरूप सर्वनाश, भग्नावशेष और पारस्परिक कटुता के चिन्ह अभी विद्यमान थे और, और भी अधिक नृशंस नये-नये युद्धों के बीज बो रहे थे। साथ-ही-साथ कांतियाँ हो रही थीं और समाजगत पारस्परिक घृणा की श्रृह्खला राष्ट्रों के हृदयों को नोच-नोच कर खा रही थी। यूरोप एक ऐसी दुर्भर रात्रि के नीचे दबा कराह रहा था, जिसके गर्म में थी निराशा और नि:सहाय अवस्था। और प्रकाश की एक भी रेखा दृष्टिगत नहीं हो रही थी। ऐसे मुहूर्त में इस दुर्बल, नग्न और नन्हें-से गांघी का अवतरण हुआ, जिसने सर्वाङ्गीण हिंसा की भत्संना की, न्याय और प्रेम ही जिसके हथि-यार थे, और जिसके नम्र किन्तु अविचल सौजन्य ने अपनी प्रारम्भिकसफलतायें अभी प्राप्त की ही थीं। ऐसे गांधी का उद्भव पश्चिम की परम्परागत, चिर प्रतिष्ठित और सुनिर्घारित विचारधारा तथा राजनीति की छाती पर एक अद्भृत प्रहार के रूप में जान पड़ा। साथ-ही-साथ वह आशा की एक किरण के रूप में भी लगा, जो निराशा के अन्धकार में फूट पड़ी थी। जनता को उस

पर विश्वास होता ही नहीं था । श्रीर इसलिए ऐसी महानतम अद्भुत शक्ति की वास्तविकता का विश्वास करने में कुछ समय लगा...। मुभसे ग्रधिक अच्छी तरह इस बात को और कौन जानता ? क्योंकि मैं ही पविचम के उन व्यक्तियों में से था जिन्होंने पहले-पहल महात्माजी के संदेश को जाना और उसे फैलाया ।...परन्तु ज्यों-ज्यों भारत के इस ग्राध्यात्मिक गरु के कार्य के ग्रस्तित्व और निरन्तर स्थिर प्रगति का विश्वास लोगों को होता गया, त्यों-त्यों पश्चिम से प्रशंसा और श्रद्धा की बाढ़ उनकी ग्रोर ग्राने लगी। कुछ लोगों के मत में उनका उदय ईसा का पुनरागमन था। पाश्चात्य सभ्यता की प्रगति किसी भी नैतिक सिद्धान्त पर ग्राश्रित नहीं रही है, ग्रौर वहाँ ग्रन्वेषण ग्रौर ग्राविष्कार करनेवाली अद्भुत मानव-प्रतिभा का दुरुपयोग उसी सभ्यता के विनाश के लिए हो रहा है। इसलिए कुछ ऐसे स्वतन्त्र विचार वाले लोग भी यरोप में हैं, जो पश्चिमी सभ्यता की भ्रव्यवस्थित गति से क्षब्ध हो उठे हैं। भ्रतः सभ्यता के माया-जालों और ग्रपराधों की निन्दा करनेवाले तथा प्रकृति, सादगी भीर स्वास्थ्य की ग्रोर जाने का उपदेश देने वाले गांधीजी, ऐसे लोगों को रूसो ग्रीर टॉल्स्टॉय के एक नए अवतार ही प्रतीत हए । सरकारों ने उनकी उपेक्षा और तिरस्कार की निगाहों से देखने का ढोंग किया। किन्तु सर्वसाधारण ने अनभव किया कि गांघी उनका घनिष्टम मित्र और बन्ध है । मैंने यहां स्वीजरलैण्ड में देखा कि गांवों और पहाड़ में बसे तुच्छ किसानों के हृदय में उन्होंने कैसा पवित्र स्थान प्राप्त कर रक्खा है।

लेकिन यद्यपि ईसा के गिरि-प्रवचन की भांति उनके न्याय और प्रेम के सन्देश ने असंख्य लोगों के हृदयों को स्पर्श किया है, तो भी स्वयं युद्ध और विनाश की और जाती हुई दुनिया की गित बदलने के लिए बहु जिस प्रकार नेंजरत के मसीह के सन्देह पर निर्भर नहीं थे, ठीक उसी प्रकार इस बात पर भी निर्भर नहीं रहे हैं। राजनीति में गांधीजी के अहिंसा-सिद्धान्त को व्यवहारिक रूप देने के लिए आज यूरोप में जैसा विद्यमान है, उससे कहीं भिन्न नैतिक वातावरण होना चाहिए। उसके लिए अपेक्षा होगी कि सर्वांगीण विपुल आत्म-बिलदान की। परन्तु आज भयंकर रूप से बढ़ते हुए तानाशाही राष्ट्रों के नये तरीकों के आगे, जिन्होंने दुनिया में अपना आधिपत्य जमा रक्खा है और लाखों मानवों के शोणित में अपने निर्देय चिन्ह छोड़े हैं, इसमें सफलता की आशा नहीं है। जबतक जनता चिरकाल तक परीक्षाओं में से न निकल ले, तबतक ऐसे बिलदानों की ज्योति को अपना विजयी प्रभाव डालने की न तो सम्भावना ही है, न आशा। और जनता में तबतक स्वयं को शक्तिशाली बनाने की हिम्मत नहीं आसकती, जब तक उनको

पोषण देने और उदात्तता की ओर ले जाने के लिए गांधी के जैसी किसी निष्ठा की प्राप्ति न हो। पिर्चम के अधिकांश लोगों — क्या जनता और क्या उनके नेताओं — में इस ईश्वर-निष्ठा का अभाव है तथा नये-नये पन्य, चाहे वे राष्ट्र-वादी हों चाहे कान्तिवादी, सब हिंसा के जन्मदाता हैं। यूरोप-वासियों के लिए सबसे अधिक आवश्यक कार्य है अपनी स्वाधीनताओं, स्वतन्त्रताओं और अपने प्राणों तक की रक्षा करना जो आज फासिस्ट और जात्याभिमानी राष्ट्रों के सर्व-प्राणों तक की रक्षा करना जो आज फासिस्ट और जात्याभिमानी राष्ट्रों के सर्व-प्राप्ती साम्प्राज्यवाद से आतंकित हैं। उनके इस राजनैतिक उत्तरदायित्व को छोड़ देने का अनिवार्य परिणाम होगा, मानवता की गुलामी संभवत: युग-युगान्तर तक। ऐसी परिस्थितियों में हम गांधीजी के सिद्धान्त को, चाहे उसे हम कितने ही आदर और श्रद्धा की निगाह से देखें, (यूरोप में) व्यवहृत किये जाने का आग्रह नहीं कर सकते।

ऐसा जान पड़ता है कि गांधीजी का सिद्धान्त दुनिया में वह काम कर विखाने के लिए आया है, जो उन महान् मध्ययुगीय ईसाई संघों ने किया था, जिनमें नैतिक सभ्यता, शांति और प्रेम की भावना तथा आदिमक धीरता और निश्चलता की पवित्रतम निधि उसी तरह सुरक्षित थी जैसे किसी उमड़ते हुए सागर में कोई टापू। कितना गौरवपूणं और पवित्र कार्य! गांधी की यह 'स्पिरिट' उनके पूर्ववर्ती सन्त बूनो, सन्त बर्नार्ड, सन्त फांसिस जैसे ईसाई-मठों के महान् संस्थापकों की भाँति संकटापन्न और परिवर्तनशील इस युग के प्रबल प्रवाह में भी, जिनमें से मानव-जाित गुजर रही है, शांति-तोष, मानव-प्रेम और ऐक्य की अजर-अमर रक्खे!

श्रीर हम, बुद्धिमान, विज्ञानवेत्ता, विद्वान् कलाकार, जो श्रपनी नगण्य शक्तियों की सीमा के अन्दर अपने मन में वह ''मानव-समाज का नगर, जिसमें 'ईश्वरीय शान्ति' का राज हैं", निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं, हम जो (गिरजे की भाषा में) 'तीसरी कोटि के' हैं और जो मानवता पर श्राधा-रित विश्वबन्धुत्व को मानने हैं, अपने इस गुरु और बन्धु गांधी को, जो भावी मानवता के श्रादर्श को हृदय में प्रतिष्ठित किये हुए उसे आचरण में प्रत्यक्ष करके दिखा रहा है, अपने प्रेम और श्रादर का हार्दिक श्रध्यं अपँण करते हैं!

# एक श्रंग्रेज महिला की श्रद्धा मिस मॉड रॉयडन, एंम. ए., डी. डी. [सेनीनोक्स, कैंग्ट, इंग्लैंग्ड]

ईसाइयों का यह महसूस करना, जैसा कि हममें से बहुत-से करते हैं, कि आज की दुनिया में सबसे अच्छा ईसाई अगर कोई है तो वह एक हिन्दू है, एक अजीब बात है। मैं जितनी ही ज्यादा गांधीजी के कार्यों पर नजर डालती और उनके उपदेशों को पढ़ती हूँ उतनी ही अधिक मुझे इस कथन में सचाई लगती है। मैं यह जानती हूँ कि अगर में इतना और कहूं कि मुक्ते तो नेंजरत के मसीह पूर्णता में अदितीय लगते हैं, तो वे बुरा न मानेंगे। मेरे कहने का इतना ही अर्थ है और यह मुक्ते कहना पड़ता है कि मसीह के शिष्यों में आज कोई भी उनके इतना निकट नहीं पहुँच सका है, जितने महात्मा गांधी।

प्रति सप्ताह जो 'हरिजन' के ग्रंक मेरे पास ग्राते रहते हैं वे मानो गरम ग्रौर प्यासे देश में पवित्र पानी की घूंटों के समान हैं। शक्तिशाली बनने की राजनीति ने अपनी भूठी अपीलों और थोथे दर्शन से आज यूरोप में शान्ति के लिए प्रयत्न करनेवालों को भी पथ-भ्रब्ट कर दिया है। बहुतों का ऐसा विश्वास है कि न्याय की जबरन प्रतिष्ठा करना संभव है ग्रौर इससे शान्ति स्थापित हो सकेगी। वे बरसों पुराने उस व्यंगचित्र को भूल गये मालूम होते हैं कि जिसमें पोलैण्ड का विच्छेद हो जाने के उपरान्त एक महिला का शरीर जकड़कर ग्रौर मुँह बन्द करके जमीन पर लिटाया हुग्रा ग्रौर सिर से चोटी तक एक हथियारबन्द पुरुष को उसका पहरा लगाते हुए दिखाया गया था स्रोर कहा गया या कि 'वारसा में शान्ति स्थापित हो गई।'' वे भूल गये जान पड़ते हैं कि महायुद्ध के पश्चात् रूस पर जो हमले हुए उनसे बोलशेविक सरकार और भी ज्यादा मजबूती से ग्रपना ग्रासन जमाती गई, ग्रौर जर्मनी पर प्रहार किये जाने का परिणाम हिटलर का सिहासन पर बैठना हुग्रा है एवं 'युद्ध का अन्त करने के उद्देश्य से किये जानेवाले युद्ध' के (जिसे हमने सफलतापूर्वक लड़ा है ) बीस बरस बाद भी म्राज म्रपने भ्रापको हम ग्रौर भी मधिक युद्ध से आतंकित पाते हैं।

'हरिजन' में गांधीजी के शब्दों को पढ़ना इस निरर्थंक शोरगुल और गोलमाल की दुनिया से उठकर अधिक पवित्र और अधिक शुद्ध वातावरण मे जाना है—अधिक शुद्ध इसलिए कि वह हमें युद्ध की भूल से ऊपर देखने का सामर्थ्य देता है और अधिक पवित्र इसलिए कि वह सत्य की परमनिष्ठा से प्रेरित होता है।

मंग्रेज लोगों ने कभी-कभी गांघीजी को गूढ़बुढि होने का दोषी ठहराया है। 'दोषी' इसलिए कहती हूँ कि यद्यपि गूढ़बुढि होना स्वतः कोई म्रावश्यक रूप से बुरी वस्तु नहीं है, परन्तु यहाँ उसका प्रयोग तिरस्कार के रूप में सत्य-निष्ठ न होने के अपराध के रूप में किया गया है। मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि पहले तो में महात्माजी से किये गए प्रश्नों भौर उनके द्वारा दिये गए उनके उत्तरों के 'हरिजन' में कुछ चिंता भौर आशंका से पढ़ा करती थी; परन्तु अब तो पढ़ते हुए मुक्ते आनन्द के साथ-साथ यह विश्वास रहता है कि वह किसी भी कठिनाई से बचने की या उसे टालने की कोशिश कर्तई नहीं करेंगे। चाहे वे प्रश्न डाँ० जे. भ्रार. माँट के हों, चाहे वे कागवा के हों भौर चाहे वे पेरी सेरीसोल के हों, सब का उत्तर वह नितान्त सचाई के साथ देंगे।

इस मुल्क के राजनैतिक और धार्मिक जगत् के अनेक वर्षों के अनुभव के बाद ऐसी ईमानदारी ( सत्यनिष्ठा ) का पाया जाना ईश्वरीय अलक ही है।

गोलमेज परिषद के वक्त जब गांधीजी इंग्लैंग्ड में थे तो वह 'श्रपरिग्रह' पर भाषण देने गिल्डहाउस आए थे। हॉल खचाखच भरा था और सैकड़ों लोग बाहर खड़े थे। हम बड़े ध्यान से यह सुन रहे थे कि एक ऐसे व्यक्ति का, जो अपरिग्रह के बारे में बातें-ही-बातें नहीं करता था, बल्कि जिसे उसका यथार्थ अनुभव भी था, कहना क्या है ? ग्रंत में बहुत से सवाल किये गए। कभी-कभी महात्मा को उत्तर देने से पहले रुकना पड़ता था। बाद में मुक्ते मालूम हन्ना कि वह सिर्फ इसलिए रुकते थे कि वह मानवी भाषा में, अधिक-से-अधिक जितना सही ग्रीर पूर्णतया सच्चा जवाब हो सके, दें। उनका यह कथन मुभे याद है कि ''परिग्रह का त्याग पहले-पहल शरीर से वस्त्र उतार देना जैसा नहीं, बल्कि हड़डी से मांस ही अलग करने जैसा लगता है।" श्रागे उन्होंने कहा या — "अगर श्राप मुक्ससे कहें कि 'लेकिन भाई गांघी' तुम तो एक सूती कपड़े का टुकड़ा पहने हुए हो। फिर कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ?' तो मेरा उत्तर यह होगा कि 'जबतक मेरा शरीर है, मेरे खयाल से मुक्ते उस पर कुछ-न-कुछ लपेटना ही पड़ेगा । मगर' अपनी मोहिनी मुसकराहट के साथ उन्होंने आगे कहा - 'यहाँ कोई चाहे तो इसे भी मुक्त से छे सकता है, मैं पुलिस को बुलाने नहीं जाऊँगा।'

'मां-बाप' ब्रिटिश सरकार ने महात्माजी के साथ पुलिस के सिपाहियों

की एक टुकड़ी करदी थी। वे सब-के-सब उस वक्त गिल्डहाउस में खड़े-खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। श्रीर दूसरों का तो कहना ही क्या, वे भी इसपर खलखिला कर हँसना नहीं रोक सके।

जिन-जिन बातों से बहुत-से ग्रंग्रेजों को श्राह्लाद हुग्रा, उनमें एक बात यह भी थी कि उन्हें यह पता लगा कि उस महान् भारमा में भी उन सब बातों पर विनोद करने ग्रीर हँसने की प्रवृत्ति है, जिन पर हम सबकी रहती है। मुक्ते ग्रंपनी कार में थोड़ी दूर उन्हें ले जाने का सौभाग्य मिला था। मार्ग में मुक्तसे उन्होंने मुक्ते सम्मानार्थ मिली हुई उपाधि के विषय में प्रश्न किया। यह तुम्हारे ग्रागे 'डी० डी०' क्या लगता है ? मैंने कहा कि ग्लासगो यूनिविस्टीने मुक्ते सम्मानार्थ 'डॉक्टर ग्रॉव डिविनिटी' (ब्रह्मविद्या की ग्राचार्या) की उपाधि दी है। ''ग्ररे",वह बोले, ''तब तो तुम 'ब्रह्म' के सम्बन्ध में सब कुछजानती हो!"

योड़ी देर तक मोटर में बिठला कर ले जाने की शुरुआत कैसे हुई,
यह मुफ्ते अच्छी तरह याद हैं। गांधीजी ने वचन दिया था कि वह मेरी मोटर
में अपनी दूसरी मुलाकात की जगह जांयगे। लेकिन जब हम गिल्डहाउस के
बाहर आये तो देखा कि लोगों की भीड़ उमड़ती हुई आ रही है और में अपनी
गाड़ी फौरन नहीं खोज सकी। लन्दन की हर एक गाड़ी बगल में होकर धीरेधीरे निकलती मालूम होती थी, इस आशा में कि उसके ड्राइवर को उन्हें ले
जाने का सौमाग्य मिल जाय। मौसम ठंडा और नम था और महात्माजी के
शरीर पर काफी कपड़े नहीं थे। दुखपूर्वक मैंने निर्णय किया कि मुफ्ते उन्हें
नहीं रोकना चाहिए और मैं बोली, आप अगली गाड़ी में बैठ जाइए; मेरी गाड़ी
को प्रतीक्षा न करें। पर उन्होंने उत्तर दिया— "तुम्हारी गाड़ी के लिए ठहरा
रहुँगा।" मैंने अनुभव किया कि जैसे मुफ्ते राजमुकुट मिल गया है! एकदम
ईसा के एक अनुयायी के शब्द मुफ्ते सूक्ते कि "पास कुछ न होकर भी सब कुछ"
उनका है। गांधीजी के पास मोटरगाड़ी कहाँ थी? लेकिन बीसों गाड़ियाँ उन्हें
घरे खड़ी थीं, इस उम्मीद में कि वह किसी एक को चुन लें।

श्राज के संसार से महात्माजी का सब से श्रावक श्राग्रह श्राहिसात्मक प्रतिरोध पर है। यह ज्ञान है जो उन्होंने, श्रीर उन्होंने ही, जीवन के सत्तर वर्षों के श्रनुभव के उपरान्त पाया है। श्रीर उनका इसमें विश्वास-मात्र ही नहीं है, बल्कि वह दिन-प्रति-दिन दृढ़ से वृढ़तर होता जा रहा है कि वह हिंदुस्तान भर ही की नहीं, समस्त संसार की रक्षा कर सकता है। जब इस विषय पर उनसे प्रश्न किये जाते हैं तो में यूरोप के घृणा श्रीर हिंसा के वातावरण से घ्रवराकर उत्कट उत्कण्ठा के साथ उनके विचार पढ़ती हैं।

इन सबसे बढ़ कर, एक महिला के नाते मैं उस महात्मा से ग्रधिक-से-ग्रधिक श्राशा रखती हूँ। 'हरिजन' के हाल के किसी श्रंक में यही महत्वपूर्ण श्रश्न, जो श्रायः यहां के स्त्री-पुरुषों से पूछा जाता है, गांधीजी से भी पूछा गया था कि श्रगर किसी महिला के सतीत्वपर हमला हो तो उसे क्या करना चाहिए? अब महात्मा काउत्तर क्या होगा? क्या वह प्रश्न का उड़ा जायेंगे? या कहेंगे कि मैं महिला थोड़े ही हूँ जो उनको इस प्रश्न का उत्तर दूं? तो फिर क्या कहेंगे; क्या जवाब देंगे?

उन्होंने उत्तर दिया कि महिला को इसका विरोध करना चाहिए, चाहे फिर उस विरोध में उसे मरना भी पड़े, किन्तु किसी भी प्रकार से हिंसा का आश्रय नहीं लेना चाहिए। स्त्री-जाति के नाम पर में उन्हें प्रणाम करती हूं। अपनी इज्जत और लज्जा की दृष्टि से महिला की स्थित पुरुष से नितान्त भिन्न है; क्योंकि उसकी इच्छा के विपरीत उसकी गिरावट की जा सकती है, यह भयंकर धारणा जो धाज दुनियाभर में, धामतौर पर, फैलाई जाती है, उनके इस उत्तर से नष्ट हो जाती है। वास्तव में यह सच नहीं है— अर्थात् किसी भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, का दूसरे के द्वारा की गई किसी भी चीज से पतन नहीं हो सकता। हम स्वयं ही अपना पतन स्वतः कर सकते हैं। अवश्य ही ऐसी बातें भी है जो ''मृत्यु से भी बुरी'' हें और पतन या अपमान उनमें से एक है। किन्तु इसका अस्तित्व हमारे अपने कार्य या इच्छा को छोड़कर किसी भी दूसरे के कार्य या इच्छा में नहीं है। गांधी के सिवाय क्या किसी ने यह उत्तर देने का साहस किया है? उसके लिए वह हम सब महिलाओं के आदर के पात्र हैं।

क्या दुनिया को वह समभा सकेंगे ? इस बात की कल्पना करते भय लगता है कि आज पश्चिम में जो पशुबल या सैन्यसंग्रह में इतनी श्रद्धा बढ़ती जा रही है, वह कदाचित् महात्माजी के अपने देशवासियों पर पड़े असर को दबा दे और उन्हें यह यकीन दिला सके कि पशुबल ही पशुबल का मुकाबला कर सकता है। यह तो न केवल हिन्दुस्तान ही, बिल्क ब्रिटिश साम्राज्य और तमाम दुनिया के लिए एक दुखदायी घटना होगी। अकेले यूरोप में ही नहीं,पश्चिम के दोनों अमेरिका महाद्वीपों में ही नहीं,बिल्क पूर्व में भी जापान में,कनफ्यूशियस के शांतिवादी चीन तक में, हिंसा में विश्वास जड़ पकड़ता जा रहा है। क्या हिन्दु-स्तान इस अहिंसा-सिद्धांत को सुरक्षित रक्खेगा? संघर्षशील संसार में क्या एक हिन्दुस्तान ही सत्य पर डटा रहेगा और हमें प्रकाश दिखाता रहेगा ? अगर हाँ, तो संसार सुरक्षित है। अगर नहीं, तो.....?

मा, भारत, हमें निराश न करना

#### : 84 :

# सच्चे नेतृत्व के परिगाम

वाइकाउएट सेम्युश्रल, जी. सी. बी., जी. बी. ई., डी. सी. एल.

### [ लन्दन ]

समय-समय पर गांधीजी ऐसे कार्य कर देते हैं श्रीर ऐसी बातें कह देते हैं जिनसे मेरा जी खीज उठता है। वे बातें मुझे अयुक्तियुक्त श्रीर दुराग्रहपूर्ण मालूम होती हैं। मैं प्राय: अपने-आपको उनका समर्थक नहीं वरन् विरोधी समझने लगता हूँ। फिर भी, यह सब होते हुए भी, मुझे विश्वास है कि गांधीजी एक ऐसे पुरुष हैं जो नितान्त सचाई श्रीर सर्वांगीण श्रात्मबलिदान की लगन के साथ, कभी इस मार्ग से, तो कभी उस मार्ग से, श्रेष्ठ ध्येय की श्रीर प्रगतिशील हैं।

दुनिया को चाहिए कि अपने महापुरुषों को पहचाने। संसार अपन महान् सेवकों के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन करे। यद्यपि यह व्यंग ही में कहा जाता है कि "मृत पर जब फूल चढ़ते हैं तो जीबित को काँटे ही मिलते हैं।" पर हमें कभी जीबित पर भी, यदि वह इसके योग्य है तो फुल चढ़ाने चाहिए।

ग्रयने लम्बे जीवन में गांधीजी ने हिन्दुस्तान की, ग्रौर हिन्दुस्तान के द्वारा समस्त मानव-जाति की, ग्रसंख्य सेवायें की हैं। उनमें से तीन मुख्य हैं।

उनको ऐसा जन-समाज मिला, जिसकी अपनी विशेषता थी "पूर्वीय दब्बूपन।" शत्रु से हारना, शासित होना, पिछड़े हुए, अशिक्षित, अन्विदिश्वासी और दिर बने रहना, यही हो गया था हिन्दुस्तान के असंख्य लोगों के भाग्य का—अतीत के इतिहास से अनुशासित और वर्तमान की अनिवार्य परिस्थितियों से बाध्य—एकमात्र निपटारा। इस सबको बदल डालने के लिए गांबी उस आन्दोलन का नेता बनकर आगे आया जो उस समय साधारण और डाँवा-डोल हालत में था। अपने गुणों के बल से उसे शीध्र ही प्रधानता मिल गई। उसके पास थी वह आत्मिक तेजस्विता और उसके साथ व्यवहार-क्षम कठोर निर्धारण शक्ति, जो जब कभी संयागवश प्रकट होती है तब जनता को आन्दोलत कर देती है और जिन्हें विजयधोष से प्रतिध्वनित सफलतायें वरण करती हैं। गांधी ने हिन्द्स्तान को अपनी कमर सीधी करना सिखाया, अपनी आख

ऊपर उठाना सिखाया और सिखाया ग्रविचल दृष्टि से परिस्थितियों का सामना

करना। कहा गया है—''जीवन को समभने के लिए भूतकाल की ओर और उसे सफल बनाने के लिए भविष्य की ग्रोर देखना चाहिए।" गांधी ने श्रपने देशवासियों को उसमें ग्रात्म विस्मृत होने के लिए नहीं, वरन् उससे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अपने भूतकाल का ग्रध्ययन करना सिखाया। गांधी ने उन्हें ग्रपने वर्तमान को ग्रपने जबर्दस्त हाथों से पकड़ने की प्रेरणा दी, जिससे वे जाग्रत रहकर ग्रपने भविष्य का निर्माण कर सकें। गांधी ने उन्हें भविष्य की ग्रोर देखना सिखाया और इस गौरवपूर्ण जीवन की प्राप्त की दिशा में किये जानेवाले भगीरथ प्रयत्न में उन्होंने इस बात को प्रधानता दी कि हिन्दुस्तानकी महिलाग्रों को पुरुषों का हाथ बंटाना चाहिए।

अंग्रेज जाति आत्मसम्मान-प्रिय होती है। इसी कारण हम दूसरों के आत्म-सम्मान की भी इज्जत करते हैं। मुक्ते यह कहते हिचिकचाहट नहीं होती कि— पिछले वर्षों के तमाम बाद-विवाद और तमाम कशमकश के होते हुए—ग्रंग्रेज लोगों में ग्राज हिन्दुस्तानी लोगों के लिए इतना ग्रिधिक सच्चा ग्रादर है जितना उन दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों की शताब्दियों में कभी नहीं हुआ।

हिन्दुस्तान में मनुष्य-जाति का छठा भाग बसा हुआ है। किसी भी एक व्यक्ति से बढ़कर गांधी ने मानवजाति के इस बड़े हिस्से को अपने जीवन का दर्जा ऊँचा उठाने और आत्मा का उत्थान करने में योग दिया है। हिन्दुस्तान इसके लिए उनका कृतज्ञ क्यों न हो ? और ब्रिटेन को कृतज्ञ क्यों न होना चाहिए ? और समस्त संसार को भी कृतज्ञ क्यों नहीं होना चाहिए, जो प्रकारान्तर से तथा अंततः इस लाभ का उपयोग करता है ?

यद्यपि इस आन्दोलन में कुछ मोषण अपराध और अत्याचार के काले धब्बे अवस्य हैं, परन्तु वे गांधी की प्रेरणा से कब हुए? वे तो उनके द्वारा किये गये हार्दिक आग्रहों के स्पष्ट उल्लंबन में ही घटित हुए थे।

दूसरा महान् कार्य, जिसने उनका नाम रोशन कर दिया, यह है कि उन्होंने स्वतन्त्रता—साध्य और ऑहंसा—साधन का सफल और अभूतपूर्व सामंजस्य कर दिखाया। रोष-प्रकाश, अनुनय-विनय, आवश्यकता पड़े तो आज्ञाभंग किन्तु बल-प्रयोगनहीं, विरोधी की हत्या नहीं, बलात्कार नहीं—यही उनका सन्देश था और है।

हिन्दुस्तान में ऐसी नीति जनता के चारित्र्य के अनुकूल ही है। वह अधिक आत्म-बलिदान की अपेक्षा रखती है जिसके लिए वह सर्वदा सन्नद्ध है। साथही इसका उनकी विवेक-बुद्धिसे अच्छा मेल बैठ जाता है। यह एक ऐसा आचरण है जो प्रमुख खप से, उस प्राय: दुहपप्रकृत शब्द के अच्छे-से-अच्छे अर्थ

में, वार्मिक है। इसका परिणाम भी शुभ हुआ है। विशाल जन-समुदाय के बिलष्ठ प्रयत्न और अहिंसा दोनों ने मिल कर अदूरदर्शी किन्तु स्वाभाविक रूप से होनेवाले विरोध पर किसी भी प्रतिगामी नीति से कहीं अधिक शी घ्रता और पूर्णता से विजय पाली है।

गांबीजी का तीसरा महान् कार्य यह हुआ है कि उन्होंने शक्ति सौर लगन के साथ दिलत वर्गों का प्रश्न हाथ में लिया और उसे भारतीय राजनीति में आगे लाकर सफलता के पथपर बिठला दिया है।

जो हिन्दुस्तान के सच्चे हितैषी हैं उन्हें यह साफ-साफ कहना चाहिए कि दिलत जातियों के प्रति उनका यह व्यवहार भारत के सामाजिक और धार्मिक इतिहास पर एक काला अब्बा है। वह धर्म कैसा है, जो इतने बड़े जन-समूह को बिना किसी अपने खुद के अपराध के तिरस्कृत करता है? जो पहले उन्हें गिराता है और फिर उन्हें पद-दिलत करता है, केवल इसी कारण कि वह पितत है? सच्चा धर्म तो वह है जो मानवीय आत्मा को दमन करने का नहीं। बिल्क उद्धार करके उसे ऊँचा उठाने का आदेश देता हो।

गांवीजी ने अपनी सूक्ष्म और तीक्ष्ण अन्तर्दृष्टि से यह सब देख लिया है और इसका उन पर मार्मिक आवात हुआ है। निरन्तर विरोध होते हुए भी उन्होंने उन करोड़ों पीड़ित मानवों को ऊँचा उठाने का और इस कलंक से देश को छुड़ाकर उसे सभ्यता के ऊँचे आसमान की ओर ले जाने का अविराम और अथक प्रयत्न किया है और अब वह देख सकते हैं कि वह आन्दोलन धीर गति से जड़ पकड़ता जारहा है, और अनुभव कर सकते हैं कि उसकी अंतिम सफ-लता अवश्यम्भावी है।

### × × ×

सत्तर वर्षों के अपने जीवन का सिहावलोकन करते हुए क्या कोई दूसरा जीवित पुरुष इतने महान् कार्यों को देख सकेगा ? उन्होंने एक विशाल राष्ट्र की आत्मा का उत्थान करने और गौरव को बढ़ाने में नेतृत्व किया; उन्होंने आज की तथा कल की दुनिया को यह दिखाने में नेतृत्व किया कि सार्वजनिक कार्य-क्षेत्र में केवल मानव आत्मा की शक्ति-मात्र से ही, पाश्चिक शक्ति का आश्चय लिये बिना बड़े-बड़े शुभपरिणाम निकाले जा सकते हैं; और उन्होंने अन्याय-पीड़ितों का सदैव से चली आरही अपनी पिततावस्था से उद्धार करने में नेतृत्व किया।

सिंहावलोकन के इस क्षण में गांधीजी अपने इस निरीक्षण से पूर्ण संतुष्ट हो सकते हैं; दूसरे लोगभी उनको अपनी-अपनी श्रद्धांजलियां अपण करें। उन्हें प्रक्सर तीखे-तीखें कांटे चुभाये गये हैं। आइये, श्रव हम उन्हें कृत-ज्ञता के फूल अर्पण करें।

### : 84 :

# गोलमेज परिषद् के संस्मरण

लार्ड सैंकी, एम. ए., डी. सी. एल.

### [ खंदन ]

इस लेख में मैं गांधीजी के जीवन की विवेचना या उनके सामाजिक और राजनैतिक विचारों की ग्रालोचना नहीं करना चाहता। उनके चित्र की शक्ति इस बात से काफी सिद्ध हैं कि उनके ग्रनुयायी उनकी ग्रमयादित प्रशंसा करते हैं और उनके विरोधी तीव निन्दा। प्रस्तुत लेख व्यक्तिगत है और एक ऐसे प्रशंसक के द्वारा लिखा गया है, जो उनके सब विचारों से पूर्णतः सहमत नहीं है।

में गांघीजी से पहली बार १३ दिसंबर १९३१ को मिला। हम गोल-मेज परिषद् की संघ-योजना कमेटी में कुछ महीनों तक रोज घंटों एक-दूसरे के बराबर बैंठते रहे। उसके बाद वह भारत लौट गए और फिर मुक्ते उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। अत्यन्त कठिन विवाद के समय और अनेक चिन्तायुक्त क्षणों में एक आदमी के नजदीक बैठने के बाद या तो उसे आपको पसन्द करना होगा या नापसन्द, और मैं आशा करता हूँ कि मेरी गणना गांघीजी के सित्रों में की जा सकती है।

वह संघ-योजना कमेटी की बैठकों में उपस्थित होने के लिए इंग्लैण्ड आये थे, और मेरा परिचय उनसे लन्दन के डोरचेस्टर होटल में एक मुलाकात के समय हुआ। यह अफवाह फैल चुकी थी कि वह आनेवाले हैं, इसलिए बाहर बढ़ी भीड़ जमा थी। उनका कद छोटा था, वह सफेद कपड़े पहिने थे, किन्तु वह इस तरह चलते थे मानो उन्हें अपने गौरव और ख्याति का भान हो। उनका बाह्य रूप चित्ताकर्षक था, किन्तु मुक्तपर सबसे ज्यादा असर डाला उनकी बड़ी-बड़ी और चमकीली आँखों ने, जिनसे आप कभी-कभी उनके भीतरी विचारों और विश्वासों का पता लगा सकते हैं।

में संघ-योजना कमेटी का अध्यक्ष नियुवत किया गया । इसलिए कहा गया कि उनके साथ कमरे में अलग एक तरफ एकान्त में स्थिति-चर्चा करलें। वहाँ उन्होंने मेरे सामने विस्तार के साथ अपने विचार रक्खे। उन्होंने भारत को नीचा दर्जा मिलने की शिकायत की, किन्तु उनकी मुख्य चिन्ता का विषय सरकार का वह विशाल खर्चीलापन प्रतीत होता था, जिसके कारण, उन्होंने कहा, गरीबों पर भारी कर लद गए हैं। सारी बातचीत के दौरान में गरीबों के लिए उनको चिन्ता ही उनका प्रवान विषय था। वह भारत के देहातों में रहने-वालों के भाग्य के बारे में विशेष रूप से चिन्तित थे और इस बात से सहमत थे कि ग्रित उद्योगीकरण एक बुराई है। उन्होंने मुक्ते सत्याग्रह का ग्रपना मर्म समक्षाया और जब भारत की रक्षा का सवाल उठा तो उन्होंने हिन्दुओं के ग्रीहंसा-सिद्धान्त पर खास तौर पर जोर दिया।

ऐसी लम्बी मुलाकात के अन्त में उनके बारे में बहुत निश्चित विचार न बना लेना असंभव था। शुरू में, अखीर में और हर घड़ी उनकी धार्मिक भाव-प्रवणता स्पष्ट थी।

मुक्ते अनुभव हुआ कि टॉल्स्टॉय के लेखों का उनपर असर पड़ा है। उनके खयाल से सामाजिक बुराइयों का इलाज था सादे जीवन को लौट जाना। दूसरे वह मुक्ते महान् हिन्दू देशभवत प्रतीत हुए। उनके हृदय में अपने देश का प्रेम प्रज्ज्वलित था और थी उसकी प्रतिष्ठा और स्थाति को बढ़ाने की कामना एवं गरीबों और पीड़ितों की सहायता पहुँचाने की लगन। अन्तिम बात यह है कि वह निविवाद रूप से एक महान् राजनैतिक नेता थे; क्योंकि यह स्पष्ट था कि न केवल अन्तिम ध्येय के बारे में, बिल्क उसको सिद्ध करनेवाले साधनों के बारे में भी उनका विश्वास सच्चा और दृढ़ था।

कमेटी की पहली बैठक लन्दन के सेंट जेम्स पेलेस में १४ सितम्बर को हुई। वह गांधीजी का मौन-दिवस था। ग्रतः वह एक शब्द भी नहीं बोले। मंगलवार ता०१५ को उन्होंने ग्रपना पहला भाषण किया ग्रौर उस समय लिया हुआ डायरी का यह नोट शायद मनोरंजक प्रतीत होगा—"गांधीजी बहुत धीम ग्रौर विचारपूर्वक बोले, एक मिनिट में ५७ शब्द बिना किसी नोट के वह करीब एक घंटे तक बोलते रहे। शुरू करने से पूर्व उन्होंने श्रपने दोनों हाथ जोड़े ग्रौर ऐसा मालूम पड़ा कि जैसे वह प्रार्थना कर रहे हैं। वह मेरी बगल में बैठे थे। पैरों में चप्पल, घुटनों के ऊपर तक घोती, ग्रौर एक बड़ा सफेद शाल ग्रोढ़े हुए थे।" उन्होंने भारत को ग्राजादी और सेना तथा ग्रथं पर भारतीयों को नियंत्रण देने की मांग की। उस ग्रवसर पर शारीरिक ग्रौर मानसिक श्रम को गांधीजी ने कैसे सहन किया, इसका मुक्ते सदा ग्राञ्चर्य रहा है। वह बिला-नागा सारे दिन शुरू से ग्रखीर तक वहां बैठे रहते थे। उस समय जो नोट किया गया

था, उससे पता चलता है कि कभी-कभी नित्य ग्रस्सी हजार शब्द वहाँ बोले जाते थे।

किन्तु गांधीजी का असली काम तब शुरू हुआ जब परिषद स्थिगित होगई। रात को बहुत देरतक और सबेरे बड़ तड़के वह घण्टों विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीते और मुलाकाते करते और उन्हें अपने विचारों का बनाने का शक्तिभर प्रयत्न करते। प्रधान मंत्रियों और अधिनायकों के पास तो अपने लोगों पर अपने विचार थोपने के साधन और अवसर होते हैं, किन्तु गांधीजी के अतिरिक्त कभी कोई ऐसा आदमी हुआ हो, जिसने लाखों आदिमियों को अपने जीवन और प्रयत्नों के उदाहरण से अपने पक्ष में कर लिया हो, इसमें मुक्त सन्देह हैं।

यह मेरा सौभाग्य था कि परिषद के दौरान में मुक्ते भारतवर्ष के अनेक विशिष्ट पुरुषों, बूढ़ों और जवानों तथा सभी सम्प्रदायों और श्रेणियों के लोगों से मिलने का अवसर मिला। वे सब गांबीजी से सहमत रहे हों, या न रहे हों पर उनके असाधारण व्यक्तित्व से सभी प्रभावित थे।

समय-समय पर वह अन्तर की आवाज से प्रेरित होते प्रतीत होते थे। संसार के इतिहास के विभिन्न समयों में अन्य महान् पुरुषों को भी ऐसा ही अनुभव हुआ है। उदाहरण के लिए सुकरात और संत पॉल के नाम लिये जा सकते हैं। कौन जाने ऐसे व्यक्ति पागलों के स्वप्न देखते हैं अथवा अलौकिक बुद्धिमानी के अधिकारी होते हैं, किन्तु कम-से-कम वह उन लोगों पर, जो उनके सम्पर्क में आते हैं, आदेशात्मक प्रभाव रखते प्रतीत होते हैं। गांधीजी राजनं-तिक योगी हैं, कभी असम्भव किन्तु हमेशा धार्मिक, और इस बात के लिए सदा उत्सुक कि भारतवर्ष और गरीबों के लिए उनसे क्या किया जा सकता है।

उनके राजनैतिक जीवन के बारे में कुछ कहना मेरा काम नहीं है। राजनीतिक्रों के साथ कभी-कभी कठोरता का व्यवहार किया जाता है। अपने 'सीसेम एण्ड लिलीज' ('Sesame and Lilies') नामक ग्रंथ में एक प्रसिद्ध स्थल पर जॉन रिस्कन कहते हैं—''हम यदि किसी मंत्री से दस मिनट के लिए बात करें तो हमें ऐसे शब्दों में उत्तर मिलेगा जो आमक होने के कारण मौन से भी बदतर होंगे।'' यदि रिस्किन स्वयं राजनीतिक नेता हुए होते तो उन्होंने इससे कुछ अच्छा व्यवहार किया होता, इसमें शक है। और जब पिवमी राजनीतिक्र गांधीजी के राजनैतिक जीवन की कुछ कटु आलोचना करते हैं तो उन्हें यह अनुभव करना चाहिए कि जो लोग काँच के मकान में रहते हैं उनका दूसरों पर पत्थर फैंकना कहां तक ठीक हो सकता है।

इसमें सन्देह नहीं कि गांधीजी के स्रादर्श उच्च हैं, किन्तु कभी-कभी मैं स्राश्चर्य करता हूँ कि यदि उनको न केवल अपने लोगों में, बल्कि भारतवर्ष की विशाल जन संख्या पर जिसमें अनेक धर्म और जातियाँ हैं, सत्ता प्राप्त होती और उनकी जिम्मेदारी उनके सिर पर होती तो वह क्या करते? ऐसी परिस्थिति में राजनीतिज्ञ को उपायों और साधनों का विचार करना पड़ता है। किन्तु उपाय और साधन देवी पुरुषों के लिए नहीं होते और अन्त में स्नामतौर पर राजनीतिज्ञों पर देवी पुरुष विजयी हो जाते हैं।

यदि मेरा विचार पूछा जाय तो जब गांधीजी का जीवन पूर्ण हो जायगा तो यह आमतौर पर माना जायगा कि अपने प्रयत्नों के फलस्वरूप वह दुनिया को उससे अच्छी अवस्था में छोड़ गये, जो कि उनके आगमन के समय थी।

#### : 80 :

## हिन्दुत्व का महान अवतार

डी. एस. शर्मा, एम. ए. [ पचियप्पा कालेज, मद्रास ]

एक अमेरिकन यात्री ने एक बार कहा कि वह हिन्दुस्तान में तीन चीजें देखने आया है—हिमालय, ताजमहल और महात्मा गांधी। हम इस देश में महात्मा गांधी के इतने निकट हैं कि उनके व्यक्तित्व को वास्तविक छप में नहीं देख सकते और न यही समक्ष सकते हैं कि जिन्हें वह अपने 'सत्य के प्रयोग' कहते हैं, उनका मानव-इतिहास में क्या महत्व है। उन्होंने खुद कहा हे कि उनका सन्देश सार्वभौम है, भले ही वह भारत में और भारतीय राजनीति के क्षेत्र में दिया गया है। किन्तु जिस मनुष्य का अन्तिम उद्देश्य मानव-जाति को उच्च नैतिक और आध्यात्मिक सतह पर ले जाना हो, उसके लिए राजनीति तो गौण या आनुष्यिक प्रवृत्तिहै।

हमने इस युग में आकाश-विजय को देखा है। हम उन साहसी स्त्री-पुरुषों की नित्य ही बातें सुनते हैं, जो भयंकर खतरों का जरा भी खयाल किये बिना यल और जल पर हजारों मील उड़कर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, वायुयान के आविष्कार ने और युद्ध तथा शांति के कामों के लिए राष्ट्रों द्वारा उसको तेजी के साथ अपनालेने के क्षेतिहास का नया पृष्ठ खोल दिया है। किन्तु महात्मा गांधी का आविष्कार मनुष्य-जाति के लिए वाय्यान से भी ग्रधिक महत्वपूर्ण है ग्रीर उसके भाग्य पर शताब्दियों तक असाधारण प्रभाव डालेगा। उनका सत्याग्रह ग्राध्यात्मिक श्राकाश-विद्या के अलावा और कुछ नहीं ह । जब हम उसे ठाक रूप म समभ लेंगे और उस पर सही-सही आचरण करेंगे तो वह न केवल व्यक्तियों को. बल्कि राष्ट्रों को मनुष्यों में वास करने वाले सिंह ग्रीर बन्दर के स्वभाव से उडकर उस रहस्यमयी आध्यात्मिक पूर्णता की ओर ले जायगा, जिसे हम ईक्वर कहते हैं । कुछ लोग उनके अहिंसा के सिद्धान्त पर, जिसे वह आत्म-शक्ति कहते हैं, हैंस सकते हैं और पूछ सकते हैं कि जब उसे मशीगन या विध्वंसक बम का सामना करना पड़ेगा तो उसका क्या होगा ? स्पष्ट है कि उन्होंने ईसाइयत की गाथा को नहीं समभा है। वह हमको पार्लमेण्ट के उस सदस्य की याद दिलाते हैं — वह शायद नरम दल का प्रतिनिधि था — जिसने नव-ग्राविष्कृत रेलवे एंजिन के बारे में बहस करते हुए कहा था कि यदि प्रस्तावित पटरी पर किसी ऋद गाय ने उस पर हमला किया तो क्या होगा ? किन्तु सौ वर्ष बाद, अथवा सम्भवतः हजार वर्ष बाद, क्योंकि मनुष्य आध्यात्मिक जगत में ग्रभी निरा शिश है, जब यरोप के स्राज के तमाम सैनिक अधिनायक स्रपने जैसे विचार बालों के साथ अपनी कब्रों में मिट्टी हो चुकेंगे, और वह बर्बर शस्त्रास्त्रों का ढेर भी जिसे वे बढ़ाये जा रहे हैं, नष्ट हो चुका होगा, तब इस कुशकाय हिन्दू द्वारा ग्राविष्कृत ग्राध्यात्मिक शस्त्र जगद्व्यापी बन जायगा ग्रीर दूनिया के राष्ट्र उसे आशीर्वाद देंगे कि उसने उन्हें श्रेष्ठतर मार्ग बताया-एंसा मार्ग जो मानव-प्राणियों के लिए वस्तृतः उपयक्त है । उस समय उसको सब लोग पर-मात्मा का सच्चा दूत मानेंगे. जिसका सन्देश बुद्ध, ईसा श्रथवा महम्मद की भांति एक देश या जाति के लिए सीमित नहीं है।

हिन्दू-धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। उसके पीछे चालीस शता-ब्दियों का अटूट इतिहास ै। उसके दर्शन और उपनिषद् अभी बन्द नहीं हुए हैं। वह सदा नवीन सिद्धान्तों की घोषणा, नये नियमों के प्रचार और नये ऋषियों और अवतारों के आगमन की कल्पना करता है। एक शब्द में वह सत्य की उत्तरोत्तर सिद्धि है, और वह पुनर्जीवन के युग में से होकर गुजर रहा है और उसके इतिहास में एक स्मरणीय अध्याय जोड़ा जा रहा है। क्योंकि महात्मा गांधी, जो हिन्दू आध्यात्मिकता के सच्चे अवतार हैं और प्राचीन ऋषियों की श्रृंखला की प्रत्यक्ष कड़ी हैं, हिन्दू-धर्म के शाश्वत सत्यों की पुन-व्यांख्या कर रहे हैं और उनको मौजूदा दुनिया की परिस्थितियों पर आश्चर्य-जनक मौलिक रूप में घटित कर रहे हैं। उनका सत्याग्रह का सन्देश, जैसािक

वह स्वयं कहते हैं, हिन्दू-वर्म के 'ग्रहिंसा' सिद्धान्त का केवल विस्तार है ग्रीर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्यात्रों पर लागु किया गया है । भारतवर्ष के म्रलावा मावश्यक धार्मिक पृष्ठ-भूमि रखनेवाला कोई देश नहीं है, जहाँकि इस महान् सिद्धान्त को जिसका उद्देश्य मानव में देवत्व जगाना है, विस्तृत ग्रीर परिपूर्ण बनाया जा सके । उनका स्वराज्य, जो ग्रहिंसा द्वारा प्राप्त किया जायगा और जिसमें सब धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जायगा और सब समाजों को समान अधिकार और सुविधायें प्राप्त होंगी, 'एकं सद विप्रा बहुधा वदन्तिं इस हिन्दू-सिद्धान्त की राजनैतिक व्याख्या-मात्र है। उन्होंने ग्रस्पृश्यता-निवारण और आधुनिक जाति-पाँति की असमानताओं को दूर करने के लिए जो महान आन्दोलन शुरू किया है, उसका उद्देश्य वर्णाश्रम धर्म भावना की मौलिक पवित्रता को पुनः स्थापित करना है, जो उनके विचार में पृथ्वी का सबसे बड़ा साम्यवाद है। उन्होंने भारत के देहातों में चर्खें और कर्चे के पुनरुद्धार की हार्दिक अपील की है और इस देश में सम्पूर्ण मद्य-निषेध के लिए जो दलीलें दी हैं वे हमको भारतीय सभ्यता के उस स्वरूप की याद दिलाती हैं, जिसे हम को हर हालत में कायम रखना है । और सबसे अधिक, वह जिस प्रकार सब राजनैतिक और सामाजिक समस्याश्रों को घार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में सत्य और अहिंसा पर जोर देते हैं और देंनिक जीवन की हर प्रवृत्ति में मनुष्यमात्र की आध्यात्मिक एकता को स्वीकार करते हैं, ये सब हिन्दू-धर्म के उत्कृष्ट पहलू हैं। इसके ग्रतिरिक्त उन्होंने साबु-सद्श आचरणों, उपवास, तप और त्यागमय जीवन के द्वारा धावुनिक जगत में जहां हमारी इंद्रियों को पथ-भ्रष्ट करने के अनेक साधन उपलब्ध हैं, हिन्दू-धर्म के ब्रह्मचर्य, तपस्या और वैराग्य के प्राचीन भ्रादशों को प्रस्थापित किया है । इस प्रकार महात्मा गांघी, वचन ग्रीर कर्म दोनों के द्वारा, हिन्दुत्व के उस भविष्य की ग्रीर इंगित कर रहे हैं जो उसके भूतकाल के समान ही उज्ज्वल होगा । निस्सन्देह हिन्दू-धर्म के इतिहास में महात्मा गांधी महान् रचनाशील महापुरुषों में से एक हैं ग्रीर उनके भाषण ग्रीर लेख हिन्दुओं के पवित्र धर्म-ग्रन्थों के ग्रंग बन कर रहेंगे।

## महात्मा : छोटा पर महान्

## क्लेयर शेरीडन

#### [ लन्दन ]

कोई भी व्यक्ति जो उस छोटे-से महान् महात्मा से नहीं मिला है, उस के लिए उनके ग्रसली व्यक्तित्व को समक्षना प्रायः ग्रसम्भव है।

इंग्लैण्ड में समाचारपत्र जानबूक कर उनके विषय में गलत बातें लिखते हैं। यदि उनके साथ न्याय किया जाय तो उनका प्रकाशन कुछ उतना ही हो, जितना कि प्रधिनायकों (डिक्टेंटरों) का होता है। मैंने बहुधा खयाल किया है कि यदि अमुक दिन और अमुक घण्टे समुद्र पार से दिये जानेवाले आकामक और शेखीभरे भाषण सुनने के बजाय दुनिया महात्मा गांधी की आवाज और उनके कुछ विशुद्ध सत्यों को सुन सकती तो कितना आश्चर्यं, कितना आनन्द उसे होता। वह वाणी कितनी प्रकाशदायक और कितनी शिक्षाप्रद होती—स्पष्ट स्पष्टीकरण, आदर्श संयत विचार, घृणा-देष का नाम नहीं और न हिंसा की धमकी।

मुभे स्मरण है कि जब लार्ड लण्डन्डेरी ने मुभसे पूछा था कि 'क्या गांधी हमसे बहुत द्वेष करता है ?' तो मुझे कितना श्रास्वर्य हुआ था।

गांधीजी व्यक्तिशः या सामूहिक रूप में घृणा या द्वेष भी कर सकते हैं, यह कल्पना ही प्रकट करती है कि हमने उनकी प्रकृति को समभने में गहरी भूल की है।

मुक्ते गोलमेज परिषद के दिनो उन्हें बहुत नजदीक से देखने का सुअवसर मिला है। मेरी मित्र सरोजनी नायडू के द्वारा महात्माजी से इस बात की स्वीकृति लीगई कि मैं उनकी प्रस्तर मूर्ति बना सकती हूँ।

यह काम ग्रासान न था। वह मेरी इच्छानुसार बैठने को तैयार न थे। इसका कारण या तो उनकी विनम्रता हो, या कार्याधिक्य हो अथवा उनको कला में दिलचस्पी ही न हो। सम्भवतः तीनों ही कारण हों।

मुक्ते याद है कि लेनिन ने भी ऐसी ही शतें लगाई थीं, जबकि मुक्ते सन् १९२० में केमिलन में उनके काम करने के कमरे में प्रविष्ट होने की आजा मिली थी। इन दोनों में एक विचित्र समानता है। दोनों ही तीव आदर्शवादी हैं, हालांकि हिंसा के महत्त्व के सन्बन्ध में वे अलग-अलग मत रखते हैं। जब पहली मर्तबा महात्मा के दर्शन हुए तो उन्होंने ठीक वही कहा जो लेनिन ने कहा था—''मैं रुक कर नहीं बैठ सकता। ग्राप मुक्ते ग्रपना काम करते रहने दें ग्रीर फिर जितना सम्भव हो उतना ग्रपना काम कर लें।"

गांधीजी फर्श पर बैठकर कातने लगे। लेनिन श्रपने दफ्तर में कुर्सी पर बैठकर पढ़ते रहे थे।

दोनों अवसरों पर मुक्ते मौन अवज्ञा का भान हुआ, किन्तु दोनों ही उदाहरणों में, अंत पारस्परिक घनिष्ट मित्रता में परिणत होगया। एक दिन गांधीजी ने लेनिन की ही । भाँति प्रायः उन्हीं शब्दों और उसी व्यंगयुक्त मुसकराहट के साथ कहा—

"हां, तो तुम मि विन्स्टन चर्चिल की भतीजी हो।"

यह वही पुराना विनोद था—-विन्स्टन की एक सम्बन्धी उसके कट्टर शत्रु से मित्रता (हाँ ?) कर रही है। और गांधी ने बात आगे चलाई—

''तुम्हें मालूम है न, वह मुक्तसे मिलना नहीं चाहते ? किन्तु तुम उनसे मेरी ग्रोर से कहना—कहोगी न ?—िक मैं तुमसे मिलकर कितना प्रसन्न हुआ हूँ।''

लेनिन ने करीब-करीब इसी तरह कहा था—''तूम अपने चचा से कहना...." आदि ।

जब मैंने उन दोनों के सिर पूरे बना लिये तो मैंने दोनों से यही प्रश्न किया— "श्रापका इस मूर्ति के बारे में क्या खयाल है ?" श्रीर दोनों ने एक-सा उत्तर दिया— 'मैं नहीं जानता । मैं अपने ही चेहरे के बारे में क्या कह सकता हूँ, श्रीर मैं तो कला के विषय में कुछ जानता भी नहीं । किन्तु तुमने काम श्रच्छा किया है।"

में कभी-कभी निर्णय नहीं कर सकती कि इन दोनों व्यक्तियों में से दुनिया पर कौन ग्रधिक ग्रसर छोड़ जायगा।

जहां रूस का सम्बन्ध है, प्रतीत होता है कि लेनिन का सिवाय इसके, वहाँ कोई चिन्ह नहीं छूटा है कि उसका शरीर कांच के सन्द्रक में सुरक्षित रक्खा है। किन्तु ग्रभी निर्णय करना बहुत जल्दी होगा। ईसाइयत को पैरों पर खड़े होने में दो सौ वर्ष लगे थे।

गांत्रीजो अभी कियाशील हैं। उनके काम का फल निकलना शुरू हुआ है। मेरी मान्यता है कि दोनों व्यक्तियोंने संसार को एक अजर-अमर सन्देश दिया है। यह ऐसा सन्देश हैं जो तिरस्कृतों और पददिलतों को साहस प्रदान करता

है। यह वह सन्देश है जिसने भूके हुआें को सिर ऊँचा करने का सामर्थ्य दिया है और इस दुनिया में उन्हें श्रपने स्थान का ज्ञान कराया है।

गांधीजी के सन्देश में आध्यात्मिकता की मात्रा है जो उसे दैवी सतह पर पहुँचा देती है।

जो लोग लेनिन के उद्देश्य के लिए मरे, वे वीर मालूम होते हैं, किन्तु जो गांधी के नाम पर मरेंगे वे बहादुर और शहीद दोनों ही प्रतीत होंगे।

मुक्ते अमेरिकन मूर्तिकार जी डेविडसन के साथ अपने विवारों को मिलाने का अवसर मिला था। उन्होंने भी गांधीजी की प्रस्तर सूर्ति बनाई थी। वह इस युग के अनेक प्रमुख व्यक्तियों की मूर्तियाँ बना चुके हैं, और हम एकमत थे कि इन लोगों से मिलने पर निराश होकर लौटना पड़ता है। औरों में से तो, यदि उन्हें सन्तरियों की सुपरिचित सजधज और छीने हुए राजमहलों की भूमिका की दृष्टि से न देखा जाय, तो शोयद ही कोई अपना असर छोड़ता है। किन्तु गांधी इन सबसे ऊपर उठे हुए हैं। वह छोटा-सा नंगी टांगों वाला व्यक्ति, देह पर अपनी खहर लपेटे, अपनी महान् सादगी में गहरा असर डालता है। वह प्रभाव ऐसा है और इतनी आदर की भावना पैदा कर देता है कि मेंने अंतिम बार विदा होते समय श्रद्धापूर्वक उनका हाथ चूम लिया। उस समय उन्होंने मुभे विश्वास दिलाया कि वह मुभसे (ईसा के अथों में) प्रेम करने लगे हैं और यह कि वह अपने मित्रों को कभी नहीं भूलते।

उनकी उस अवस्था की नन्हीं-सी मूर्ति, जबिक वह पालथी मारकर कातने बैठे थे, मेरी मेज पर रक्खी हुई एक आदरणीय वस्तु है। वस्तुत: वहं कातने में तल्लीन होकर नीचे की ओर दृष्टि जमाये हैं। मुक्ते प्रतीत होता ह मानो ध्यान-मग्न बुद्ध हों। उनकी शांत मुद्रा में से मुक्ते विश्वजनीन भाव-नाओं का स्रोत फुटता हुआ अनुभव होता है।

लन्दन-निवास के उन दिनों में उन्हें एक छोटी-सी दुनिया ही घेरे रहती थी, जो कि यों छोटी होने पर भी विविधता की दृष्टि से बड़ी दुनिया जैसी ही बड़ी थी।

प्रतिदिन प्रातःकाल दस से बारह बजे तक उनसे कोई भी मिल सकता था, जो उनकी सलाह लेना या उनके प्रति अपना आदर-भाव ही प्रकट करना चाहता हो। वह हरेक का बन्धुभाव और सहिष्णुता के साथ स्वागत करते, पर अपने कातने के कार्य में बाधा न पड़ने देते। केवल एक बार एक आगन्तुक का अभिवादन करने के लिए वह उठकर खड़े हुए। मैं नहीं मानती कि वह किसी राजधराने के ब्यवित के लिए भी उठते, किंतु चर्च आब् इंग्लैंण्ड के पादरी के

लिए उठे। वह एक किताब लेकर आये थे। उन्होंने गांधीजी से अनुरोध किया कि "यह इसमें लिख दीजिए कि हमको अच्छे ईसाई बनने के लिए क्या करना चाहिए।"

मुक्त पर इस बात का बड़ा असर पड़ा कि जो लोग बहुत देरतक ठहरें रहते अथवा जिनके प्रश्न फिजूल या ऊटपटाँग प्रतीत होते, उनको गांघीजी किस दृढ़ता पर मृदुल ढंग से विदा कर देते थे।

एक सज्जन ग्राये जो यह दावा करते थे कि वह उन्हें दक्षिण ग्रफीका से जानते हैं भौर उन्होंने गांधीजी को अपनी याद दिलाने की निष्फल कोशिश को—

> ''गांधीजी,क्या स्नापको हमारी दक्षिण स्रफ्रीका की बातें याद नहीं हैं ?" ''मुझे याद है दक्षिण स्रफ्रीका…।"

"नया ग्रापको डरबन के होटल का बगीचा याद नहीं है ?"

"मुक्ते याद है कि मुझे होटल में इस शर्त पर दाखिल किया गया था कि मैं बगीचे में न जाऊं — होटल वाले एक हिन्दू को उसी दशा में टिका सकते थे जबिक वह अपने कमरे में पड़ा रहे — किन्तु इस सबमें कोई सार नहीं। मि० 'श्र' मुझे आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। किन्तु यदि आपको जल्दी हो तो मैं आपको रोके रखना पसन्द न कहाँगा।..."

मुझे भि० 'ग्रा' की बेबसी पर रंज हुआ । किन्तु में नहीं मानती कि गांधीजी ने बात काटने के लिए प्रसंगावधान से काम लिया । शायद उनको 'दक्षिण ग्रफीका की कुछ बातें' सचमूच याद थीं ।

दूसरे आगन्तुक (ये एक के बाद एक ब्राते रहते ये ब्रीर गांधीजी का शिष्य-मंत्री उनकी सूचना देता रहता था ) ये एक सुवेशभूषित नमूने के ब्रंग्रेज, जिनका महात्मा गांधी ने बड़े मित्र-भाव से स्वागत किया । किन्तु बातचीत मौसम की हालत ब्रीर इंग्लैण्ड की हरियाली के ब्रागे न बढ़ी । यह ब्रागन्तुक एक डाक्टर थे, जिसने मोमबत्ती के प्रकाश में ब्रंतड़ियों (के फोड़े अपेंडिसाइटिस) का ब्रॉपरेशन करके गांधीजी की जान बचाई थी।

डाक्टर के बाद एक फांसीसी वकील महिला आई। महात्माजी ने प्रश्न किया — ''क्या फांस में अब भी युद्ध की भावना विद्यमान है ?'' महिला विरोध प्रकट करती हुई बोली — ''मोशिये गांची, हमने युद्ध शुरू नहीं किया था। हमने तो केवल आत्म-रक्षा की थी। '' इस पर 'मोशिये गांची' सहिष्णुतापूर्वक हंस दिये।

इसके बाद एक वामपक्षी साप्ताहिक के सम्पादक आए। जो प्रश्न मेरे

भी मन में थे, वे सब चर्चा के लिए पेश हुए। सम्पादक के पास बहुत निश्चित दलीलें थीं। गांघीजी के पास भी हर दलील का उत्तर था। उनके उत्तर अकाट्य और सन्तोष-कारक थे।

सम्पादक महाशय की भेंट पूरी होने के पश्चात् पॉल रॉबसन की धर्म-पत्नी गांधीजी के पैरों के पास फर्श पर आकर घम्म-से बैठ गईं और अमरीका की हब्शी-समस्या के बारे में उनकी राय पूछने लगीं। स्पष्टतः यह ऐसी समस्या थी, जिस पर विचार करने का गांधीजी को मौका न मिला था। किन्तु श्रीमती रॉबसन ने अंक सामने रक्खे और पूछा—"क्या आप समकते हैं कि किसी दिन हक्शियों का प्राधान्य हो जायगा ?"

गांघीजी का ऐसा खयाल 'नहीं' था। वह आगे बढ़ीं। 'क्या श्राप समऋते हैं कि हम हजम कर लिये जांयगे?'' ''शायद....'

''और तब ?...."

"ठीक, तो उस समय वह 'हब्शी' समस्या ही न रहेगी।"

अचानक एक नौजवान जर्मन महिला बिना सूचना दिये ही आ धमकीं। वह महात्माजी से इतनी भलीभांति परिचित प्रतीत होती थीं कि उन्होंने शिष्टाचार के पालन की आवश्यकता न समभी। गांधीजी कातते हुए रुक गये ग्रीर अपना सुखा किन्तु कोमल हाथ ग्रागे बढ़ा दिया। उन्होंने ग्रपने दोनों हाथों में उसे थाम लिया और इस तरह पकड़े रहीं मानो वह किसी पवित्र अवशेष को थामे हों।

गांचीजो ने पूछा—''क्या तुम जर्मनी जारही हो ?''

उसने अपना सिर भुकाया, उसके ओठ कांपे, किन्तु उत्तर नहीं दे सकी । उसकी आंखों में ग्रांसु छलछला आये ।

''नमस्कार..."

उसने एक कदम पीछे हटाया। उसके हाथ ग्रव भी ग्रागे बढ़े हुए थे, भीर ग्रांखें गांधीजी पर जमी हुईं एक प्रकार से ग्रानन्द-मग्न थीं। उसने एक सिसकी ली और गायब होगई।

आगालां के पास से पगड़ी बाँधे हुए एक दूत आया—"बहुत जरूरी; हिज हाईनेस उम्मीद करते हैं कि आप पंचायत की बात मंजूर कर लेंगे...।"

इसके बाद एक हिन्दू विद्यार्थी अपनी अमरीकन धर्मपत्नी को मिलाने के लिए लाया। गांधीजी ने एक निगाह से पत्नी की ओर देखा और युवक से पूछा— ''क्या तुम अपनी धर्मपत्नी को भारत लेजाने का विचार रखते हो ?" उसके स्वीकारात्मक उत्तर में मुझे कुछ घबराहट-सी प्रतीत हुई। दुल-हन निष्कपट, उल्लास और उमंग से भरी थी। "महात्माजी, ग्राप अमरीका कब ग्रारहे हैं?" उसने पूछा।

''अभी नहीं,...''

"वहां तो आपके लिए सब कोई पागल हैं।"

महात्माजी ने श्रांख मिचकाते हुए कहा--- "मेरे जानकार मित्रों का तो कहना है कि मुक्ते वहां चिड़ियाघर में रखदेंगे।" (विरोध और हंसी)

इसके बाद महात्माजी के जीवनी-लेखक सी. एफ. एण्ड्रूज सप्ताह के

भ्रन्त का कार्यक्रम स्थिर करने के लिए भ्राये।

''हाँ, हाँ।''गांघीजी ने कहा। वह टूट हुए घागे को जोड़ने में तल्लीन थे। ''ग्रौर बापू, आज शाम को पन्द्रह ग्रंग्रेज पादरी स्वागत करेंगे, यह न भूलियेगा। लन्दन के लाट पादरी सात बजे जरूरी काम से ग्रापसे मिलने आने वाले हैं।''

गांघीजी ने तीव दृष्टि से ऊपर देखा-"सात बजे की प्रार्थना का क्या

होगा ?"

श्री एण्ड्रूज ने कहा कि ग्रागे-पीछे कर लेंगे । गांधीजी ने फैसला किया— "मोटर में, रास्ते में ही कर लेंगे ।"

कोई भी समभ सकता है कि पश्चिम की अशान्ति में पूर्वी संन्यासी का जीवन बिताना कठिन होगा। सोमवार के मौन-दिवस पर सतत आक्रमण होता रहता था और अत्यन्त दृढ़ प्रयत्न के द्वारा उसकी रक्षा करनी पड़ती थी। भोजन भी सदा चिन्ता का विषय बना रहता था।

सायंकाल की सात बजे की प्रार्थना में सम्मिलित होने की अनुमित मिलने पर जब मैंने अपना आभार प्रदिश्ति किया, तो महात्माजी ने कहा— ''वह तो सबके लिए खुली है। किन्तु यदि सुबह तीन बजे की प्रार्थना में उप-स्थित रहना चाहो तो में अपने मित्रों को कहूँ कि किंग्सले हॉल में रात के लिए बन्दोबस्त करदें—पर अपना कम्बल साथ लेती आना; क्योंकि वह हम गरीबों की बस्ती है।''

'किंग्सले हॉल' कारखाने के मजदूरों में सेवा-कार्य करने वाली संस्था है। उसके लिए कुमारी लिस्टर ने ग्रपना जीवन ग्रीर संपदा उत्सर्ग करदी है। कुमारी लिस्टर ग्रीर उनके कार्य के प्रति ग्रपनी पसन्दगी प्रकट करने के लिए ही महात्माजी ने ग्रपनी इंग्लैंण्ड की राजकीय यात्रा के समय किंग्सले हॉल का ग्रातिच्य स्वीकार किया था। में कुहरे-भरी कड़कड़ाती रात में वहाँ पहुँची । मुक्ते एक कमरे में लेजाया गया। वह एक छोटा-सा सफेद सादा तिकोना कमरा था। उसमें छत पर खुली बारादरी में से होकर जाना पड़ता था। शुक्लवसना मूर्ति थी मीरा-बाई। दीवार के सहारे कुकी खड़ी वह एक प्राचीन संत जैसी दीखती थीं। उन्होंने मुक्ते ठीक तीन बजे से कुछ पहले जगा देने का वादा किया।

में उस रात्रिको कभी न भूलूँगी-ग्रजीव रहस्यमयी सुन्दरताथी उसकी । अर्द्धनिद्रा में और बालोंवाला कोट पहने में मीराबाई के पीछे-पीछे महात्माजी की कोठरी में गई। वह छोटी, धवल और ठण्डी थी। वह फर्श परएक पतली चटाई पर बैठे हुए थे। खहर ओढ़े हुए वह बहुत दुबले-पतले दिखाई देते थे।

हमारे साथ महात्माजी के हिन्दू मन्त्री भी आ सम्मिलित हुए । दीपक बुक्ता दिया गया और खुले हुए दरवाजे में से घुंघला, शीतल, नीला, कुहरा आ रहा था । दो हिन्दू और एक अंग्रेज सन्त ने प्रार्थना के मन्त्रों का उच्चार किया। मुझे लगा कि मैं स्वप्न देख रही हूं।

पांच बजे से कुछ पहले मीराबाई ने मुक्ते फिर जगाया। यह महात्माजी के घूमने जाने का समय था और उनके साथ बात करने का सबसे उत्तम अव-सर समझा जाता था।

यह बिलकुल स्पष्ट था कि और किसी प्रदेश में तो यह जीवन सुंदर लग सकता है या कम कड़े कार्यंक्रम के अनुकूल तो वह हो ही सकता है; पर महा-त्माजी अपनी लन्दन की राजनैतिक और दूसरी तमाम कार्य-प्रवृत्तियों के साथ-साथ अपने धार्मिक संन्यस्त-जीवन को किस भांति निभा सके, मेरी कल्पना से तो इसका उत्तर उनका आध्यात्मिक अनुशासन ही है। किन्तु में, जिसने रत्ती-भर अनुशासन का अभ्यास नहीं किया था, शीत, कुहरे और अनिद्रा के मारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों तरह से बिलकुल शिथिल होगई थी। मैं महात्माजी के प्रात:कालीन भ्रमण में उनका पीछा करके उसका लाभ न उठा सकी। मैंने पीछा करना शब्द का जानबूझकर उपयोग किया है; क्योंकि खद्द अपने चारों और लपेटकर महात्माजी इतनी तेजी के साथ चलते हैं, कि वह कुहरे में गायब न होजांय, इस डर से हमें करीब-करीब दौड़ना पड़ता था। हमारे पीछे, हमने सुना कि, हांफते-हांफते दो गुप्तचर चले आ रहे थे, जिनको कि महात्माजी की रक्षा करने या उनपर पहरा रखने के लिए नियुक्त किया गया था।

गांधीजी को ग्रपना मार्ग ज्ञात था। वह नहर के किनारे-किनारे होकर जाता था। वह ग्रांख बन्द करके उसपर से गुजर सकते थे। यद्यपि नहर विसाई न पड़ती थी, किन्तु पानी की आवाज सुनाई पड़ती थी, जो एक पन-चक्की में जाकर गिरता था। इस रास्ते पर दो आदमी एकसाथ मुक्किल से चल पाते थे। मीराबाई ने मुक्ते आगे बढ़ाकर कहा—"बढ़ो, अब तुम्हारे लिए मौका है।" मुझे कुछ-कुछ याद पड़ता है कि हमने धर्म के बारे में बात की थी और उन्होंने बताया कि जो सत्य और ईमानदारी से प्रेम करते हैं, देख और कडूता को छोड़ चूके हैं, वे सब दुनियाभर में एक दूसरे से मिलते-जुलते ही हैं, किन्तु वस्तुत: यह आवश्यक नहीं है कि गांधीजी किसी के साथ शब्दों द्वारा बात करें ही करें। उनके वातावरण में रहने मात्र से मनुष्य अपने-आपको उच्च-तर सतह पर पहुँचा हुआ अनुभव करता है। उनके पास मौन रहकर चिन्तन करने से काफी लाभ उठाया जा सकता है।

सात साल बाद, जबिक भावुकता शान्त हो चुकी है और स्मृति एक स्वप्न रह गई है, मैं यह बिलकुल सही-सही कह सकती हूं कि गांधीजी से परिचय होने के कारण मुक्त में कुछ परिवर्तन होगया है। जीवन में किसी कदर पहले से रस आगया है, कुछ वह वस्तु, उसकी आभा, मिली है जिसे दूसरे अधिक उप-युक्त शब्द के अभाव में हम 'प्रेरणा' कहते हैं।

#### : 38 :

### गांघीजी की राजनीति-पद्धति

जनरल जे. सी. स्मट्स, एम. ए., एल-एल. डी., डी. सी. एल. [ प्रधान मन्त्री, दिवस अफ्रीका ]

यह उपयुक्त ही है कि में, जो एक पीढ़ी पहले गांधीजी का विरोधी था, ग्राज तीन बीसी और दस वर्ष की ग्रायु की शास्त्रोक्त सीमा पर पहुंचने पर उस मुक्तभोगी बूढ़े योद्धा को प्रणाम् कर रहा हूं। सामृद्धिक शास्त्री उस सीमा से ग्रागे कृपा कम करते हैं, परमात्मा करे उनकी ग्रायु लम्बी हो ग्रौर ग्रानेवाले उनके वर्ष संसार के लिए सफल सेवामय ग्रौर उनके लिए मानसिक शान्ति से परिपूर्ण हों। में इस पुस्तक के ग्रन्य लेखकों के साथ उनकी महान् सार्वजनिक सेवाग्रों को स्वीकार करने ग्रौर उनके उच्च व्यक्तिगत गुणों की प्रशंसा करने में हृदय से शामिल होता हूं। उनके जैसे मनुष्य हम सबको साधारण स्थिति ग्रौर निर्थंकता की भावना से ऊंचा उठाते हैं ग्रौर हमें प्रेरणा देते हैं कि सत्कार्य करने में हमें कभी शिथिल न होना चाहिए।

दक्षिण श्रफीका यूनियन के प्रारम्भिक दिनों में हमारी जो लड़ाई हुई,

उसका गांधीजी ने स्वयं वर्णन किया है, ग्रीर वह सवैविदित है। ऐसे व्यक्ति का विरोधी होना मेरे भाग्य में लिखा था, जिसके प्रति उस समय भी मेरे दिल में अत्यिधिक ग्रादर भाव था। दक्षिण ग्रफीका के लघु मंच पर जो संघर्ष हुआ, वह गांधीजी के चरित्र की उन विशेषताग्रों को प्रकाश में लाया, जो भारतवर्ष की बड़े पैमाने पर लड़ी गई लड़ाइयों में ग्रीर भी प्रमृख रूप में प्रकट हो चूकी हैं; ग्रीर उनसे यह प्रकट होता है कि जिन उद्देशों के लिए वह लड़ते हैं, उनके लिए यद्यपि वह सर्वस्व उत्सर्ग करन को तैयार रहते हैं, किंतु परिस्थिति की मानव-मूमिका नहीं भुलाते, ग्रपने मस्तिष्क का संतुलन कभी नहीं खोते, न देष के वशीभूत ही होते हैं ग्रीर ग्रत्यन्त कठिन प्रसंगों में भी ग्रपना मृदु-मधुर विनोद कायम रखते हैं। उस समय भी ग्रीर उसके बाद भी उनका व्यवहार ग्रीर उनकी भावना ग्राज की निष्ठूर ग्रीर नग्न पाशिवकता से बिलकुल भिन्न थी।

मुझे खुले दिल से यह स्वीकार करना चाहिए कि उस समय की उनकी प्रवृत्तियां मेरे लिए अत्यन्त परेशान करनेवाली थीं । दक्षिण प्रफीका के अन्य नेताओं के साथ उस समय में पुराने उपनिवेशों को एक संयुक्त राष्ट्र में समा-विष्ट करने, नवीन राष्ट्रीय तंत्र का शासन जमाने और बोअर-युद्ध के बाद जो-कुछ शेष बचा था, उसमें से नये-नये राष्ट्रों का निर्माण करने में व्यस्त था । वह पहाड़ के समान भारी कार्य था और उसके लिए मुफे अपना हर क्षण लगाना पड़ रहा था । यकायक इस गहरी कार्यव्यस्तता के बीच गांधीजी ने एक अत्यन्त आफत-भरा प्रश्न खड़ा कर दिया।

हमारी ग्रलमारी में एक कंकाल पड़ा था। वह था दक्षिण ग्रफीका का भारतीय प्रवत । ट्रान्सवाल ने भारतीयों के ग्रागमन को मर्यादित करने का प्रयत्न किया था। नेटाल में भारतीयों पर एक टैक्स लगता था, जिसका उद्देश्य था कि गन्ने के खेतों पर काम करनेवाले भारतीय ग्रपने काम करने की मियाद पूरी होने के बाद ग्रपने देश को लौट जावें। गांधीजी ने इस प्रश्न को हाथ में लिया ग्रौर ऐसा करते हुए नई पद्धित का उदय किया। इस पद्धित को उन्होंने ग्रागे चल कर ग्रपने भारतीय ग्रान्दोलनों से संसार-प्रसिद्ध बना दिया है। उनका उपाय यह था कि जान-बूक्तकर कानून को तोड़ा जाय ग्रौर ग्रपने ग्रनुयायियों को ग्रापत्तिजनक कानून के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध करने के लिए सामूहिक रूप से संगठित किया जाय । दोनों प्रान्तों में घोर ग्रौर चिन्ताजनक ग्रशान्ति पैदा हो गई, गैरकानूनी ग्राचरण के लिए भारतीयों को बड़ी तादाद में कैंद करना पड़ा ग्रौर गांधीजी को जेल में थोड़े काल के लिए वह आराम ग्रौर शान्ति मिल गई, जिसकी निस्सन्देह उन्हें इच्छा थी। उनकी दृष्टि से सब बातें योजनानुसार हुईं । मेरे लिए, जिसे कानून और ग्रमन की रक्षा करनी थी, परिस्थिति कठिनाईपूर्णं थी । मेरे सिर पर एसे कानून पर ग्रमल करवाने का बोभा था, जिसकी पीठ पर दढ लोकमत न था और जिसमें अन्त में, जबकि उस कानून को रद कर देना पड़ा, निराशा मिली । उनके लिए विजयी मोर्चा था। व्यक्तिगत लिहाज की भी कमी न थी, क्योंकि गांधीजी के तरीके में ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें एक विशेष व्यक्तिगत स्पर्श या लिहाज न हो । जेल में उन्होंने मेरे लिए चप्पलों का एक बहत ही उपयोगी जोड़ा तैयार किया और छूटने पर मुक्ते भेंट किया । उसके पश्चात् मैंने कितनी ही गर्मियों में उन चप्पलों को पहना है। हालांकि ब्राज भी में यह अनुभव कर सकता हूं कि ऐसे महापुरुष के बनाये जतों को पहनने के भी में योग्य नहीं हैं। जो भी हो,यह थी वह भावना, जिसमें हमने दक्षिण अफ्रीका में अपनी लडाई लडी थी । उसमें घुणा, द्वेष या व्यक्तिगत दुर्भावना को कोई स्थान न था, मानवता की भावना हमेशा विद्यमान थी। ग्रीर जब लड़ाई खत्म हुई तो ऐसा वातावरण या कि जिसमें अच्छी संधि सम्भव थी। गांधीजी और मेरे बीच एक समझौता हुन्ना, जिसे पालंगेण्ट ने मंजूर किया श्रीर जिसके कारण दोनों कौमों में वर्षों शान्ति बनी रही। वह भारत का भगीरथ कार्य हाथ में लेने और ग्रपनी भावना श्रीर व्यक्तित्व को, जिसका श्राधनिक भारतीय इतिहास में दूसरा कोई उदाहरण नहीं है, उस देश के जन-साधारण पर ग्रंकित करने के लिए दक्षिण ग्रफीका से भारत के लिए रवाना हो गये । और इस सारे ग्रसें में वह अधिकांश में उन्हीं उपायों को काम में ला रहे हैं, जिनको कि उन्होंने भारतीय प्रश्न पर हमारे साथ हए संघषों में सीखा था। वस्तुत: दक्षिण श्रफीका उनके लिए एक बड़ा भारी शिक्षण-स्थल सिद्ध हुन्ना, जैसाकि उन ग्रन्य प्रमुख व्यक्तियों के लिए, जो कि समय-समय पर इस विचित्र आकर्षक और उत्तेजक महाद्वीपों में हमारे जीवन के भागीदार हए हैं।

मैंने 'अधिकांश में' कहा है, सम्पूर्णतः नहीं। निष्क्रिय प्रतिरोध के पुराने तरीके के अलावा, जिसका नाम अब 'असहयोग' रख दिया गया है, उन्होंने भारतवर्ष में एक नवीन विशिष्ट युक्ति ईजाद की है, जो बड़ी परेशानी में डालनेवाली, किन्तु प्रभावशाली है। सुधार की यह युक्ति अनशन द्वारा प्रति-पक्षी को सहमत करने का प्रयत्न करती है। सौभाग्यवश दक्षिण अफीका में, जहां लोग अनावश्यक प्राण-हानि को भय की दृष्टि से देखते हैं, हमको इस युक्ति का सामना नहीं करना पड़ा। भारतवर्ष में उसने आश्चर्यजनक कार्य

सम्पादित किये हैं ग्रीर गांधीजी को ऐसी सफलतायें प्रदान की हैं जो सम्भवतः भ्रन्य उपायों द्वारा ग्रसम्भव थीं।

इस अपूर्व युक्ति पर—खासकर राजनैतिक युद्ध में तो यह नई ही है— निकट से विचार करना दिलचस्प होगा । मैं कल्पना नहीं कर सकता कि ग्रेट-ब्रिटेन में विरोधी दल का नेता अधिकारारूढ़ सरकार को उसकी नीति की ब्रुटि अनुभव कराने के लिए आमरण अनशन करेगा । हम यहाँ विचित्र प्रदेश में जनतन्त्र की पढ़ित और पश्चिमी सभ्यता से भी दूर रहते हैं। मेरे विचार से युद्ध के इस रूप पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए । मैं यहाँ इस-पर केवल विहंगावलोकन ही कर सकता हूं।

भारतीय ग्राचार-विचार के लिए यह बिलकुल नया नहीं है। भारत में यह स्वीकृत पद्धति मालूम होती है कि लेनदार ग्रनिच्छुक देनदार पर दबाव डालने के लिए देनदार पर नहीं — बल्कि स्वयं अपने पर कष्टों को निमन्त्रित करे। देनदार को, जो कर्ज ग्रदा न करना चाहता हो, हवालात में रखवाना पश्चिमी तरीका है या रहा है । किन्तु भारत में ऐसी बात नहीं होती । वहाँ लेनदार खुद जेललाने चला जायगा या देनदार के दरवाजे पर ग्रनशन करके बैठ जायगा, ताकि देनदार का हृदय पिघल जाय और उसकी या उसके मित्र की थैली का मुंह खुल जाय। गांधीजी ने इस भारतीय पढ़ित को ग्रपना लिया है भीर केवल उसका प्रयोग भीर परिणाम बदल दिया है । वह सरकार के या किसी पक्ष या वर्ग के दरवाजे पर अनशन करके, आवश्यक हो तो आमरण अनशन करके, बैठ जावेंगे ताकि वह उसको समका सकें ग्रथवा दूसरे शब्दों में, ठीक रास्ते पर ग्राने के लिए उस पर दबाव डाल सकें। वह देनदार की भांति सफल होते हैं, दलील देकर या समभाकर नहीं, बल्कि अन्तस्तल में छिपे हुए भय, लज्जा, पश्चात्ताप,सहानुभूति श्रीर मानवता की भावनाश्रों को जगाकर— उन भावनाओं को भी,जो मानस में गहरी छिपी रहती हैं ग्रीर जो दलील अथवा समभाहट से सामृहिक रूप में कहीं अधिक प्रभावशाली होती हैं। देनदार श्रर्थात् विपक्षी सरकार या जाति नैतिक दृष्टि से खोखली हो जाती है श्रीर अन्त में इस भावनापूर्ण सामूहिक ग्रसर के ग्रागे भूक जाती है।

कुछ दृष्टियों से यह युक्ति आधूनिक युग के विशाल परिमाण पर किये गए प्रचार के तरीकों से ज्यादा भिन्न नहीं है। वह लोकमत पर दलील के द्वारा नहीं, बल्कि भावनाओं के बल पर, जिनमें से कई बृद्धि-संगत नहीं भी होतीं, विजय प्राप्त करने में वैसी ही कारगर होती हैं। कोई भी यह भलीभांति कह सकता है कि यह युक्ति भयावह है और इसका दुष्पयोग हो सकता है। यह ठीक उसी तरह की है जिस तरह कि पिश्वमी दुनिया में लोकमत को अध्य और विषाक्त करने के लिए प्रचार को साधन बनाया जा रहा है। उद्देश्य चाहे योग्य हो अथवा घृणित, तरीका खतरनाक है; कारण कि वह तर्क और वैय-क्तिक उत्तरदायित्व को जड़ से काटता है और व्यक्ति की आन्तरिक पुण्य-प्रतिष्ठा पर जोकि समस्त मानव-स्वभाव का अन्तिम गढ़ है, प्रहार करता है।

किन्तु गांधीजी की अनशन की कला एक बहुत महत्त्वपूर्ण रूप में पिश्चमी प्रचार से भिन्न है। इस कला का दर्शन करनेवाला (यदि में इस शब्द का प्रयोग कर सकूं तो) अपने कष्ट-सहन के विचार और दृश्य से समाज के अन्तः करण को जाग्रत करने की कोशिश करता है। इस युक्ति का आधार कष्ट-सहन का सिद्धान्त है। निःस्वार्थ कष्ट-सहन दूसरों की भावनाओं को शुद्ध बनाता है। उसका वैसा ही शुद्ध करनेवाला ऊंचा उठानेवाला असर पड़ता है जैसा कि अरस्तू की परिभाषा के अनुसार अति गम्भीर घटना का पड़ता है।

यहां हम केवल यूनानी गम्भीर या दु:खान्त बटना की भावना को ही नहीं, बिल्क प्रत्यन्त गहरे बार्मिक स्रोत को भी छूते हैं। विशेष कर ईसाई-धमं में तो कष्ट-सहन का ही उद्देश्य सर्वोपिर या मुख्य है। काँस समस्त मानव इतिहास में एक ग्रत्यन्त महत्त्वपूणं गम्भीर घटना का प्रतीक है। इशियाह का तपस्वी सेवक ग्रीर कास पर बिल्दान होनेवाला शहीद ग्रपने बन्धुओं के प्रति जब अपनी ग्रात्मा को उत्सर्ग करता है तो भावनाएं इस कदर जाग्रत हो जाती हैं कि उनकी तीवगित सारी दलीलों ग्रथवा बुद्धिसंगत युक्तियों को पीछे छोड़ जाती है। कष्ट-सहन की दलील संसार में सबसे ग्रधिक प्रभावशाली है ग्रीर रहेगी। प्रारम्भिक रोमन साम्राज्य में घमों के व्यूह में ईसाई धर्म कष्ट-सहन ग्रीर बिल्दान द्वारा ही विजयी हुग्रा था, न कि उसके समर्थकों की दलीलों से। ग्रीर न ही उस उन्तत यूग के ग्राचुनिक दर्शनशास्त्रों ने उसकी प्रगति को रोका। इसी प्रकार आज यूरोप में निदंय ग्रीर नग्न ग्रमानुषता ग्रपने से भिन्न जाति, धर्म या विश्वास रखनेवालों पर बड़े पैमाने पर जो सितम बरसा रही है, हो सकता है कि वह उन महान् प्रणालियों का ही विघ्वंस करदे, जिनका कि हमने इतने गवं के साथ पोषण किया है।

इसी कष्ट-सहन के शक्तिशाली सिद्धान्त पर गांधीजी ने सुधार की अपनी नवीन युक्ति का आधार रक्खा है। जो उद्देश्य उनके हृदय को प्रिय है उसके प्रति दूसरों की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करने लिए वह स्वयं कष्ट-सहन करते हैं। जहां दलील और अपील के सामान्य राजनैतिक अस्त्र विफल होजाते हैं, वहाँ वह इस नई युक्ति का आश्रय लेते हैं, जोकि भारत और पूर्व

की परम्परा पर ब्राधारित है। जैसाकि में कह चुका हूँ इस पद्धति पर राज-नैतिक विचारकों को ध्यान देना चाहिए। राजनैतिक उपायों में गांधीजी की यह विशिष्ट देन है।

एक विचार और कहकर में इसे पूरा कर ढूंगा। बहुत-से लोग और कुछ वें भी जो सच्चे दिल से उनके प्रशंसक हैं, उनके कुछ विचारों से और उनकी कुछ कार्य-पढ़ितयों से असहमत होंगे। उनके काम करने का ढंग उनका अपना मौलिक है और महापुरुषों की भांति सामान्य मापदण्ड से मेल नहीं रखता। किन्तु हम उनसे चाहे कितनी बार असहमत हों, हमको सदा उनकी सच्चाई, उनकी निःस्वार्थता और सर्वोपिर उनकी मूलभूत और सार्वभीम मानवता का भान रहता ही है। वह हमेशा महामानव की भांति कार्य करते हैं। सभी वगों और कौमों के लिए और विशेषकर कुचले हुओं के लिए उनके हदय में गहरी सहानुभूति रहती है, उनके दृष्टिकोण में वर्गीयता तिनक भी नहीं है,बल्कि वह उस सार्वभीम और शाश्वत मानवी भाव से अलंकृत हैं जो कि आत्मा की महानता का परीक्षा-चिह्न है।

यह एक विचित्र बाद है कि यूरोपीय ग्रशान्ति ग्रीर हास के दिनों में एशिया किस प्रकार बीरे-भीरे ग्रागे ग्रा रहा है। वर्तमान विश्व के सार्वजनिक रंगमंच पर विद्यमान सबसे बड़े महापुरुषों में दो एशियावादी हैं—गांधी ग्रीर चांगकाई शेक। दोनों ही विराट जनसमूह को उच्च मार्ग पर ऐसे लक्ष्य की ग्रीर ले जारहे हैं जो मूलत: उच्च ईसाई ग्रादर्श से मिलता है ग्रीर जिसे पश्चिम ने प्राप्त तो किया है किन्तु जिसपर ग्रव यह सच्चे हृदय से ग्राचरण नहीं कर रहा है।

## ३ ४० ३ कवि का निर्णय

रवीन्द्रनाथ ठाकुर [शान्तिनिकेतन, बोलपुर, बंगाल]

समय-समय पर राजनीति के क्षेत्र में ऐसे इतिहास-निर्माता जन्म लेते हैं, जिनकी मानसिक ऊंचाई मानवता की सामान्य सतह से ऊपर होती है। उनके हाथ में एक अस्त्र होता है, जिसकी वशीकरण और प्रभावात्मक शक्ति लगभग शारीरिक होती है, और होती है प्रायः निर्मम। वह मानव-स्वभाव की दुवंलताओं — लोभ, भय और प्रहंकार — से लाभ उठाता है। जब महात्मा गांधी ने पदार्षण किया स्रीर भारत की स्वतन्त्रता का पथ उन्मुक्त किया तब उनके हाथ म सत्ता का कोई प्रकट साधन न था, दबाव डालनेवाली जबदंस्त सत्ता न थी। उनके व्यक्तित्व से जो प्रभाव उत्पन्न हुम्रा, वह संगीत स्रीर सीन्दर्य की भांति स्रवर्णनीय है। उसने दूसरों पर इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव डाला कि उसने स्वतः स्रात्म-समर्पण की भावना को प्रकट किया। यही कारण है कि हमारे देशवासियों ने विरोधी तत्वों को ठिकाने रखने में गांधीजी की स्वाभाविक चतुराई की स्रोर क्वचित् ही ध्यान दिया है। उन्होंने तो उस सत्य पर आग्रह रक्खा है जो उनके चित्रत्र में सहज स्पष्टता के साथ चमकता है। यही कारण है कि यद्यपि उनकी प्रवृत्तियों का क्षेत्र व्यावहारिक राजनीति है, तथापि लोगों ने उनके जीवन की तुलना उन महापुरुषों से की है जिनकी साध्यात्मिक-प्रेरणा मानवता के समस्त विविध हपों का स्रपने में समन्वय करती हुई उनसे भी परे पहुंच जाती है श्रीर सांसारिकता को उस प्रकाश की स्रोर उन्मुख कर देती है, जिसका उदगम ज्ञान के शाश्वत स्रोत में है।

## 

### गांधी : चरित्र ऋध्ययन

### एडवर्ड टॉमसन श्रिक्सफोर्ड ो

प्रारम्भ में ही मैं अपनी एक कठिनाई प्रकट कर दूं। में गांधीजी से अच्छी तरह परिचित नहीं हूँ और उनके हाल के कार्यकलाप और भारत से धानेवाले समाचारों ने मेरे हृदय में बेचैनी उत्पन्न करदी है। सौभाग्यवश उनके अवतक के कार्यों ने ही बहुत कुछ इतिहास का निर्माण कर दिया है और अपनी 'धात्मकथा' में उन्होंने स्वयं ही अद्भुत स्पष्टवादिता के साथ अपने चरित्र और उद्देश्य की गवेषणा करने का मसाला प्रस्तुत कर दिया है।

वह गुजराती हैं, अर्थात् ऐसी जाति में उत्पन्न हुए हैं जो युद्धप्रिय नहीं रही है और जो विशेषतया मराठों द्वारा बहुधा, पददिलत की गई और लूटी गई है। पश्चिम में उनकी जाति का बहुत ही कम जिक्र किया जाता है; क्योंकि पश्चिमवाले इसके महत्त्व को समक्रते ही नहीं, परन्तु भारत में इन वातों को बहुत कम भुलाया जाता है। उन्होंने अपने आपको इस व्यंग्य का शिकार बना लिया है (यह उनके नैतिक साहस का एक अंग है कि वह इस बात को जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी उससे विचलित नहीं होते) कि वह प्रहिसा को जो इतना महत्त्व देते हैं वह उनके एक शान्तिप्रिय जाति में जन्म लेने का लक्षण है। मेरा विचार है कि मराठे कभी इस बात को नहीं भूलते कि वे मराठे हैं और गांघी गुजराती हैं; गांघी के प्रति इन लोगों की भाव-नाएं उतरती-चढ़ती ग्रौर डांवाडोल-सी रहती ग्राई हैं। राजपूतों के बारे म भी यही बात कही जा सकती है; क्योंकि वह भी एक युद्धप्रिय जाति हैं। मध्यभारत के एक राजा ने मुभसे कहा या—"एक राजपूत की हैंसियत से में ग्रीहंसा के सिद्धान्त को तो विचार में ही नहीं ला सकता। मारना और युद्धप्रिय होना तो राजपूत का 'घमें' हैं!" इतने पर भी ग्रीहंसा गांघी के उपदेशों का तत्त्व है और हालांकि उन्हें इसे कितने ही नये अनुयाइयों पर उनकी ग्रीनच्छा रहते हुए भी लादना पड़ा है, परन्तु यही उनकी अनूठी विजयों का साधन हुग्रा है। मैं ग्रागे बलकर फिर इसका वर्णन करूंगा और बतलाऊंगा कि यह बात सही है।

कोई भी व्यक्ति अपने वंश और संस्कारों के प्रभावों से पूर्णरूपेण नहीं वच सकता और कभी-कभी यह बात उस मनुष्य के प्रतिकूल भी पड़ती है कि उसका जन्म ऐसे राष्ट्र में हुआ हो जिसमें राजनैतिकता और सैनिकता की भावना न हो, और फिर उस राष्ट्र की भी एक छोटी और महत्त्वहीन रिया-सत में। यह ब्रादर्श भारतवर्ष में सदा से चला आया है कि जब प्रजा पर अत्याचार हो तब राजा स्वयं उसकी शिकायतों को सुने। लेकिन जबतक कि संसार की सरकारों में और उनकी सामाजिक, ग्राधिक और राजनैतिक प्रणालियों में भ्रामूल परिवर्तन न हों तबतक यह भ्रादर्श व्यावहारिक रूप में एक लुप्त युग की वस्तु है। यह तो पैरिक्लीज के एथेन्स में सम्भव हो सकता था, जहां हरेक प्रमुख व्यक्ति को लोग शक्ल से पहचानते थे ग्रीर स्वतन्त्र जनसमुदाय बहुत कम था या गांघी के बचपन के पोरबन्दर ( गुजरात की छोटी रियासत) में। गांधीजी की राजनीति उनके प्रश्नों का हल करनें के लिए अपर्याप्त है, जो घरेलू या देहाती अर्थनीति से परे के हैं—जैसे एकसलात्मक शक्तियों से भरे संसार में भारत की रक्षा का प्रकृत। वह ती सिर्फ छोटी और म्रादिम इकाइयों का ही विचार करते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राधुनिक संसार की जटिलता को नहीं देखते ( देखते हैं तो कुछ ऐसा मानकर कि उस सब से बचते और डरते रहना चाहिए - काश कि यह सम्भव होता!) वह सदा व्यक्ति का ही चिन्तन करते हैं। इसके विपरीत एक और ब्रात्यंतिक दृष्टिकोण है, जिसके ब्रनुसार मनुष्य व्यक्ति नहीं, एक झुण्ड है (ऐसे वृक्षों का झुण्ड है जिनसे 'कर' फ्रोरा जाता है); तोप का भोज्य, या जन-शक्ति के ढेर हैं, जिनमें से हजारों लाखों या—कभी भी धार्थिक कारणों से मारे जा सकते हैं। गांधीजी का दृष्टिकोण यद्यपि इससे अच्छा है, परन्तु फिर भी यदि भारत का कल्याण अभीष्ट है, तो इस प्रकार की संकुचित व्यष्टिगत प्रणाली के स्थान में बड़ी-बड़ी समष्टिगत योजनाओं और कार्यवाहियों को ही अपनाना पड़ेगा।

परमातमा की भारत पर बड़ी कृपा है कि उसने गांधी के बाद नेहरू को भी जन्म दिया। इस युवक से यह ग्राशा की जा सकती है कि वह ग्रपने पूर्वगामी के कार्य में जो कुछ महान ग्रीर प्रभावशाली है, उसे कायम भी रक्खें ग्रीर साथ-ही-साथ उस कार्य को उस दुनिया में भी ले जाने का साहस करें जिस पर उस वयोबृद्ध का विश्वास नहीं है।

कुछ तो इसी संक्चित द्धिकोण के कारण गोलमेज परिषद् में गांधीजी थोड़े असफल जान पड़े और उन विरोधियों की सतह तक कभी न पहुँच सके, जो मनुष्यों को दलों श्रौर समुदायों के रूप में देखते थे। आज की इस दुनिया में भी उन्हें कठिनाई पेश आरही है जहां कि एक के बाद एक गुट्ट बनाकर राष्ट्र दूसरे देशों पर दूट पड़ने के लिए तुले बैठे हैं। उनका अहिंसा का ग्रस्त्र जो उनके हाथ में इतना तीक्ष्ण ग्रीर बलशाली था, कूंद हो चुका है। मेरे घर में एक बातचीत के दौरान में यह उपमा दी गई थी कि वह एक कैंची की तरह हैं जिसमें दो फल आवश्यक हैं, एक विरोधी का, तो एक उनका। भारत में यह इस कारण सफल हुआ कि वह ऐसी सरकार के विरुद्ध प्रयुक्त हुआ जिसने — चाहे ग्रंपूर्णरूप से ही सही — इस बात को स्वीकार कर लिया कि विद्रोह और दमन के खेल में भी कुछ नियम होते हैं। उनके (गांधीजी के) शत्रु के हृदय में मनुष्यता और उदारता का कुछ, ग्रंश था। इसलिए जब राष्ट्रीय सेवकों की कतारें-की-कतारें पुलिस की लाठियों की मार खाने को निर्भयतापूर्वक खड़ी हो गई तो सरकार ग्रन्त में निरुपाय हो गई ग्रीर अंग्रेज-दर्शक तो लज्जा के मारे दब गये तथा अमेरिका के संवाददाता अपनी घुणा श्रीर कोच के तार अपने देशों को देने के लिए दौड़े। यह ऐसी परिस्थिति थी कि यदि आपमें अन्त तक सहनशीलता की शक्ति हो तो अवश्य अन्त में आप बचे भी रह सकते थे और आपका काम भी सिद्ध हो जा सकता था।

वह सब परिस्थिति निकल गई और यह विश्वास करना कठिन है कि बास्तव में हमने ऐसा होते देखा था। गांधीजी ने कहा है कि अगर अबी-सीनिया-निवासी शुद्ध अहिंसा का पालन करते तो उनकी विजय होती और जब ( एकाबिकार-युग के पूर्व जब उन दानव-स्वभाव व्यक्तियों का किसीको स्वप्न में भी विचार न था, जो भ्राज हमारी ग्रांखों के सामने घूम रहे हैं ) उनको कैंचीवाली उपमा बतलाई गई तो उन्होंने उसे न माना। परन्तु निस्सन्देह पुराने धनुषों की तरह उनका ग्रांहिसा का ग्रस्त्र भी ग्राज एक इतिहास की वस्तु बन गया है। यदि उनका मुकाबला किसी फासिस्ट या नात्सी शक्ति से पड़ा होता, या हिन्दुस्तान पर ऐसी सेनाग्रों ने आक्रमण किया होता, जो वायु-यानों के द्वारा निर्दयतापूर्वक नगर-के-नगर विध्वंस कर देती हैं ग्रीर युद्ध के बंदियों को गोली से उड़वा देती हैं, तो क्या हमको इसकी ( ग्रांहिसा की ) मर्यादाग्रों का पता नहीं लग जाता ? क्या यह ग्राक्चयं की बात है कि राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) में भी इसके सम्बन्ध में तीव्र मतभेद है तथा नवयुवक-गण इसे प्राचीन काल के रेंकलों ग्रीर तलवारों की भांति ग्रजायबंधर की वस्तु समफते हैं ?

परन्तु इस सबका अर्थ तो इतना ही है कि गांधीजी एक लगातार दृढ़ यान्तिवादी हैं, जो कि में नहीं हूँ। में जानता हूँ कि आज से सौ वर्ष बाद भी लोग इनके व्यक्तित्व पर चकराते रहेंगे, हालांकि पुस्तक प्रकाशक "मो० क० गांधी की पहेली", "गांधीजी का रहस्य" "साम्राज्य से युद्ध करनेवाला मनुष्य", इत्यादि,पुस्तकों को पढ़ने की सिफारिश करते रहेंगे और समालोचकगण घोषणा करते रहेंगे कि आखिर अमुक चरित्र लेखक ने इनके जीवन का "रहस्योद्धाटन" कर दिया है।

दस वर्ष पूर्व, जबिक वह अपनी ख्याति के उच्च-शिखर पर थे, तब उनके दशंनीय व्यक्तित्व के लिहाज से लोगों का ध्यान उनकी और बहुत अधिक आकर्षित हुआ था। इससे उनके कार्यों पर से तो लोगों की दृष्टि हट गई, परन्तु उनकी प्रीतिभाजनता और उनका सहज स्वभाव सामने आने में बहुत सहायता मिली। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन सब बातों में उन्होंने खूब मजा उठाया, परन्तु वह कभी भी स्वयं अपनी गायाओं से प्रभावित नहीं हुए। एक बार जॉन विल्क्स ने तृतीय जार्ज से कहा था, "मैं स्वयं कभी भी विल्क्स-वादी नहीं रहा।" गांधी भी कभी गांधीवादी नहीं हुए। वह तो अपने भोले अनुयायियों के प्रति एक शान्त और कुछ उपेक्षापूर्ण रुख बनाये रहते हैं, और वह जानते हैं कि उनके बहुत से भक्तों ने उनके उद्देश को सहायता नहीं पहुँ-वाई है। चुलबुलापन उनमें एक आकृष्ट करनेवाला गुण है, और विनोद-प्रियता की भावना के कारण वह सदा प्रसन्त रहते हैं। यदि आप स्वाभिमान बनाये रक्षें तो वह आपसे अच्छी तरह बातें करते रहेंगे और अगर आप मजाक करते रहें तो बुरा भी नहीं मानते। वह कभी बड़प्पन नहीं जताते (हालांकि उनमें

बड़प्पन बहुत है) । वह आपका मजाक उड़ावेंगे और यदि आप बदले में उनका भी मजाक उड़ावें, तो उसमें वह रस लेंगे ।

काल्पनिक और साहित्यिक व्यक्तियों को वह जरा शुष्क और सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। कोई सम्मति अगर उनको नापसन्द हो तो वह मुसकराते हुए इन शब्दों के साथ उसे निपटा देंगे, "अच्छा, लेकिन आप जानते हैं आप कि हैं!" उनके कहने के ढग से यह स्पष्ट अलकता है कि वह कहना तो यह चाहते हैं, "अच्छा आप जानते हैं, आप खब्ती हैं।" परन्तु शिष्टाचार उनको स्पष्ट कहने से रोकता है। उनके और रवीन्द्रनाथ ठाकुर के बीच जो सम्बन्ध है उसे देखने में बड़ा आनन्द आता है। इन दोनों व्यक्तियों की पारस्परिक अद्धा गम्भीर और अविचल है, यद्यपि ये दोनों एक-दूसरे से बिलकुल भिन्न प्रकृति के हैं। भारत इसको वर्षों से देखता आरहा है और यह दृश्य इस देश की सम्यन्त सार्वजनिक-शिक्षा का बड़ा भारी अंग है। इसने इस गौरव की भावना को प्रोत्साहित किया है कि भारत में दो इतने महान् व्यक्ति हैं, यद्यपि ये दोनों एक-दूसरे से इतने भिन्न हैं और दोनों इस बात को इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि राष्ट्र-निर्माण का जो कार्य दोनों को हृदय से प्रिय है उसके लिए हरएक कितना आवश्यक है!

'वह खिभा भी सकते हैं।" हममें से जिसका भी कभी उनसे साबका पड़ा है उनसे कभा-न-कभी यह बात कही है, और कही भी है तो बड़े प्रेम के साथ । वह तार भेजेंगे जिससे हजारों भील दूर किसी मित्रया साथी को कदा-चित् किसी महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए आना पड़े, और चर्चा करते-करते वह एक-दम सिर्लासला तोड़कर जो कुछ समय बचा हो उसीमें बात-चीत समाप्त कर देंगे, क्योंकि उनके रोगियों को दस्त के लिए पिचकारी देने का ठीक समय आ पहुंचा है। जो बात मैं कहना चाहता हूँ उसका यह एक मामुली उदाहरण है; क्योंकि उद्देश्य हमेशा यही होना चाहिए कि बात को बढ़ाकर नहीं,बल्कि घटाकर कहा जाय। उस वाद-विवाद के समय जिसका जिक में पहले कर चुका हूँ, मैंने एक बार उनको देखा जब कि बैलियोल के मास्टर, गिल्बर्ट मरे, सर माइकेल सैडलर, सी. पी. लियन, इत्यादि के दल ने लगातार तीन घण्टे तक उनसे प्रश्नोत्तर ग्रीर जिरह की। यह एक अच्छी-खासी थका देने वाली परीक्षा थी, परन्तु एक क्षण के लिए भी वह न तो भल्लाये और न निरुत्तर हुए। मेरे हृदय में यह दढ विश्वास उत्पन्न हुआ कि सुकरात के समय से आजतक आत्म-संयम श्रीर शान्तिचतता में संसार में उसके बराबर दूसरा व्यक्ति देखने में नहीं भाया । और एक-दो बार जब मैंने भ्रपने-भ्रापको उन लोगों की स्थिति में रख- कर देखा जिनको इस प्रजित गम्भीरता और घीरता का सामना करना पड़ रहा था, तो मैंने विचार किया कि मैं समक्ष गया कि एथेन्स निवासियों ने उस ''मिथ्या हेतुवादी शहीद'' को जहर क्यों पिलाया था ? सुकरात की तरह इनके पास भी कोई 'प्रेत' है ? और जब अन्दर का प्रेत बोल चुकता है तो वह न तो तक से विचलित होते हैं और न भय से । लिंडसे नैं किस हताशवाणी से प्रेस-बिटीरियन पादिरयों के सम्मुख की गई कॉमवल की इस अपील को दुहराया था, ''ईसा मसीह की दुहाई देकर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस बात को समकें कि सम्भव है कि आप गलती पर हों।'' ये शब्द अब तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। लिंडसे ने आगे चलकर कहा था, ''गांघीजी, इसे सम्भव मानिये कि आप गलती कर रहे हों।'' परन्तु गांघीजी ने इसे सम्भव नहीं माना; क्योंकि सुकरात की तरह उनके पास भी एक 'प्रेत' है और जब वह 'प्रेत' बोल चुकता है, तो भले ही मृत्यु महात्माजी के चेहरे में अपने पंजे घुसेड़ दे या सारा-का-सारा विश्वविद्यालय अपना तर्क सामने लाकर रखदे, तो भी गांघी विच-

ग्रंग्रेजी मुहाविरों पर उनका ग्रद्धितीय अधिकार कुछ-कुछ इस कारण है कि उनको अपने मस्तिष्क पर पूरा काबू है। विदेशियों के लिए हमारी भाषा में सबसे कठिन वस्तु सम्बन्ध-बोधक अव्ययों का प्रयोग है। मुक्ते आजतक ऐसा कोई भारतवासी नहीं मिला जिसने गांधी के बराबर इनपर पूरा-पूरा अधिकार कर लिया हो। यह बात मुक्ते गोलमेज परिषद् के समय मालूम हुई जब उन्होंने दो-तीन बार मभसे ग्रपने किसी वक्तव्य का मसविदा तैयार करने के लिए कहा । यदि ग्राप पेशेवर लेखक हैं तो ग्राप सम्बन्ध बोधक ग्रव्ययों के विषय में सावधान रहने का प्रयत्न करें। श्रीर में स्वीकार करता हूँ कि इन मसविदों के बनाने में मैंने बहुत परिश्रम किया। गांघीजी मेरे कार्य को देखते जाते थे और कभी-कभी इन अव्ययों का केवल एक सूक्ष्म परिवर्तन कर देते थे-( यदि आपका अंग्रेजी का ज्ञान खुब गहरा न हो तो) आप शायद यह विचार करें कि वह परिवर्तन बहुत साधारण था; परन्तु वह अपना काम कर दिखाता था। कदाचित् उससे कहीं कोई गुंजाइश निकल ग्राती थी, (क्योंकि राजनीतिज्ञों को शायद गुंजाइश रखना पसन्द होता है। ) कुछ भी हो, उस परिवर्तन से मेरा ग्रर्थ बदलकर गांधीजी का अर्थ बन जाता था। ग्रीर जब हमारी निगाहें मिलती थीं तथा हम एक-दूसरे को देखकर मुसकराते थे तो यह जाहिर होता था कि हम दोनों इस बात को जान गए हैं।

हां, वह वकील हैं, ग्रीर वकील लोग खूब खिजा सकते हैं। राष्ट्र-संघ

(लीग-आव-नेशन्स) को भी यही अनुभव हुआ, जबिक इंग्लैण्ड का प्रतिनि-चित्व वहां वकीलों द्वारा किया गया । जब किसी देश में कांति होती है और वहां का अधिकार अन्त में जनता के हाथ में आता है तो सबसे पहला सुघार सदा यह होता है कि वकीलों को यमघाट पहुंचा दिया जाता है । बहुधा यह ही ऐसा एक सुधार है जिसके लिए आगामी सन्तित को कभी पछताना नहीं पड़ता।

ग्रीर भारत में बिटिश-सरकार करती क्या जब उसका पाला एक ऐसे वकील के साथ पड़ा, जिसने उससे लड़ते-लड़ते चीरे-धीरे अंग्रेजी शब्दों के सूक्ष्म-से-सूक्ष्म ग्राथों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जो अपने लिए तो भय या चिन्ता ही नहीं करता था, परन्तु साथ ही जो वाद-विवाद की चारा के बिलकुल अकल्पित-स्वरूप धारण कर लेने पर भी हराया नहीं जा सकता था। ग्रीर इससे भी बुरी बात यह थी कि इस व्यक्ति की विनोद की भावना इस प्रकार की थी कि वह स्वयं ही ग्रापके सामने इच्छापूर्वक ग्रपनी क्षुद्रता स्वीकार कर लेता था ग्रीर ग्रापको मौका नहीं देता था कि ग्राप उसी के ग्रस्त से उस पर बार कर सकें। ग्रीर सबसे बुरी बात यह थी कि वह तो एक दूसरा एन्टीयस ही था जिसकी शक्ति पृथ्वी माता को छूते ही ग्रजेय हो जाती थी। गांची को सदा सहारा प्राप्त था पूर्व के ग्रीमत वैयं,वैराग्य ग्रीर प्रतिरोध के परीक्षित उपायों का।

वास्तव में उन दिनों भारत का निस्तार महिसा अर्थात् "महिसात्मकप्रमितरोध" के कठोर पालन में ही था, और जब गांधी ने दूसरों से पहले इसे
प्रमुभव किया तो यह म्रान्तरिक-प्रेरणा का ही प्रकाश था। "इस लक्षण से
तेरी जीत होगी।" वेशक! जब म्रापको ऐसा प्रतिदृन्दी मिल गया जो इस
तरह के आक्रमण के लिए तैयार न था, जो इससे भींचक हो गया हो, जो
प्रस्पष्ट-रूप से यह महसूस करे कि वह ऐसे शत्रु पर म्राघात नहीं कर सकता,
जो बदले में म्राघात करने से इन्कार करे, तो वास्तव में आपने एक म्रस्त्र पा
लिया और दुवंल और निरस्त्र भारत के पास दूसरा कोई म्रस्त्र था भी नहीं।
ग्रगर ग्रापके पास केवल तीर-कमान हैं तो इनको लेकर मशीन-गनों का मुकाबिला करना मूर्खता है। ग्राप केवल शत्रु को 'म्रात्म-रक्षा के निमित्त" मशीनगनें प्रयोग करने का मौका दे सकते हैं, जबिक वह उनको दूसरे निमित्त से
प्रयोग करने में लज्जा अनुभव करे। ग्राज 'म्राहिसा' चाहे जितनी निष्क्रिय हो
गई हो, ग्रपने समय में इसने ग्रपना काम कर दिखाया।

ग्रीर लाचारी तथा निराशा के कारण उत्पन्न हुई इस.ग्रान्तरिक-प्रेरणा के साथ एक दूसरी प्रेरणा ग्रीर ग्राई। भारत की ग्रात्मा ने चुपके से कहा-

'धरना दो!" मेरे विचार से शायद सबसे पहले रशबुक विलियम्स ने यह पता लगाया था कि गांधीजी की इस राजनैतिक-चाल का सम्बन्ध 'धरना देने' की पुरानी प्रथा से है। यह प्रथा, जो जॉन कम्पनी के दिनों में हिंदुस्तानमें एक ग्राफत हो गई थी, ऐसी थी कि कर्ज देनेवाला किसी नादिहन्द कर्जदार के द्वार पर, सताया हुमा व्यक्ति किसी अत्याचारी या शत्रु के द्वार पर, अनशन करके बैठ जाता था, जबतक मृत्यु या उसकी इच्छा-पूर्ति उसे छटकारा न दिला दे। यदि मृत्यु होजाती तो सदा के लिए उसका भूत एक निर्देशी छाया की तरह बैठा रहता, जो अब अपील और पश्चात्ताप दोनों के दायरे से बाहर थी। यह थी गांधीजी की किया, जो ठेठ देसी और शानदार किया थी। वह लगभग चालीस वर्षों से,रह-रहकर ब्रिटिश-साम्राज्य की देहली पर धरना देते आये हैं। दो-एक बार तो उनका भृत हमारे सिरपर ग्राता-ग्राता रह गया है- 'म्र्जिहसात्मक-म्रसहयोग।' जब आयर्लैण्ड के नवयुवक भाड़ियों के पीछे से बम भीर रिवाल्वर चलाते थे भीर रेलगाड़ियां उलट देते थे, तब भारत के नव-युवक बड़े चाव से इन बातों को देखते थे। परन्तु इससे भी ग्रधिक दुखभरी दिलचस्पी के साथ सारे भारत ने तब देखा जब कार्क के लार्डमेयर मैक्स्विनी ने भूख-हड़ताल करके जान देदी। १९२९ में राजनैतिक हत्या के श्रभियुक्त एक भारतीय विद्यार्थी ने भी ऐसा ही किया था और पंजाब से उसके घर कलकत्ता तक उसका शव जिस समारोह के साथ ले जाया गया वह भुलाया नहीं जायगा । विदेशी सरकार के साथ, भारतीय हथियारों से, आमरण युढ किया जा रहा था । ये हथियार पश्चिम में भी पहुंच चुके ये और वहां सफल भी हुए थे। पहले नॉन कन्कार्मिस्ट—निष्किय प्रतिरोधी फिर स्त्री-मताधिकार के पक्षपाती (जो भूख-हड़ताल की सोचकर एक कदम और भी आगे बढ़ गये थे परन्तु शायद वे पूर्णतया "ग्रहिसात्मक" नहीं थे) और इनके बाद श्रायलैंग्ड के रूप में देखने में श्राये। यह श्रामरण "श्रीहंसा थी!"

गांघीजी के विषय में एक महान् भारतीय ने एकबार मुक्स से कहा था, "वह नीतिवान् हैं, परन्तु ग्राध्यात्मिक नहीं हैं।" दूसरे भारतीय ने कहा— "वह पकड़ में नहीं ग्राते, परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह सबसे ऊंचे दरजे के सत्य का पालन कर सकते हैं।" और मेरे देश में यह हुग्रा। गोलमेज-परिषद् के दिनों जो कुछ लोग उनसे मिले, उन्हें निराशा हुई। उन्होंने ग्राश्चर्य के साथ कहा—"यह तो सन्त नहीं हैं!" मैं भी उनको सन्त नहीं समकता और स्पष्ट बात तो यह है कि मुझे इसकी चिन्ता भी नहीं कि यह सन्त हैं या नहीं। मैं समकता हूं कि वह इससे भी कठोर कोई वस्तु हैं, ग्रीर ऐसी वस्तु हैं जिसकी सन्तों से अधिक इस निराशा के युग को, जिसमें हम रह बुके हैं-आवश्यकता है। "वह सबसे ऊंचे दरजे के सत्य का पालन करने में समर्थं हैं।" वह वास्तव में समर्थं हैं, वह उदात्त चरित्रता की ग्रसाधारण ऊंचाई तक उठ सकते हैं। दक्षिण अफीका का ग्रसहनीय अन्याय के विरुद्ध किया हुआ सारा हिन्दुस्तानियों का वह संघर्ष, जिसके वह केन्द्र और सब-कुछ ये एक ऐसी महान् घटना है कि में उसकी क्या प्रशंसा करूं ? ग्रौर केवल उनका साहस ही अपार न था, बल्कि उनकी उदारता भी ग्रपार थी। भारतवासियों की विशाल हृदयता मुझे जीवन के प्रत्येक पल में घ्राञ्चर्य से भर देती है। उन्होंने व्यक्तिगत और जातिगत दोनों पहलुओं से यह बतला दिया है कि वह कोंघ से ऊपर उठ सकते हैं, जैसा कि मैं, एक अंग्रेज, महसूस करता हूं कि यदि उनकी जगह पर मैं होता तो कभी न कर सकता। गांबीजी चाहते तो वह हरेक गोरे को जीवन-भर वृणा की दृष्टि से देखते, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । वास्तव में, जैसा कि बहुत दिन हुए एडमण्ड कैन्डलर ने देखा था, वह श्रंग्रेजों से काफी प्रेम करते हैं। इसके बाद नेटाल में जूलुओं का कथित विद्रोह हुआ, जिसका प्रारम्भ बारह जुलुओं की फांसी से हुआ और जिसमें गोलियों से उड़ा देने का ग्रीर चाबुकों की मार का हृदय-विदारक दौर-दौरा रहा। गांधी जी ने यह दिखलाने के लिए कि वह ब्रिटिश-विरोधी न थे और घोर संकट के समय वह तथा उनके साथी श्रपने हिस्से का कर्तव्य पूरा करने के लिए प्रस्तुत थे, ब्राहतों के उपचार के लिए अपनी सेवाएं ब्रिपत कर दीं। सुसंस्कृत मूर्खता (मैं इसको इसी नाम से पुकारूंगा) के फलस्वरूप उनको उन जलुओं के उप-चार का कार्य सौंपा गया जिनके शरीर फौजी कानून के मातहत दी गई की डों की मार से क्षत-विक्षत हो गए थे। यह अच्छी शिक्षा थी, यदि इसका अर्थ यह हो कि भारतवासी पहले से ही इस बात पर कड़े हो आवें कि जब सरकारें डट जाती हैं तो वे क्या कर सकती हैं ! वह वास्तव में इस विषय में कड़े हो गए, परन्तु और बातों में नहीं । गांघीजी ने ग्रपना यह विश्वास कायम रक्खा कि यदि श्रंग्रेज को समकाया जावे श्रीर उसकी निष्पक्ष भावना को जागृत किया जावे तो उसका हृदय पसीज सकता है। अप्रैल १९१९ में जनरल डायर ने अमृतसर में जिलयांवाला के उस नीचे बाग के मौत के पिजरे में, दो हजार ब्रादिमयों को गोली से उड़ा दिया । ब्रीर घायलों को रात भर वहीं तड़पने और कराहने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद ब्रिटिश पालेंमेण्ट के दोनों हाउसों में निन्दनीय वाद-विवाद जोर-शोर से आया और एक नीचतापूर्ण आन्दो-लन हुआ जिसने "डायर टस्टीमोनियल फण्ड" के लिए २६,००० पौण्ड का चन्दा खड़ाकर दिया । कांग्रेस ने पंजाब के इन कांडों पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए गांधी ग्रीर जयकर को नियुक्त किया। इनपर सिलसिलेवार ग्रीर व्यीरेवार साक्ष्य (जिस पर उस दुःख ग्रीर जिल्लत के समय में सहज ही विश्वास कर लिया गया) यह प्रमाणित करने के लिए लादी गई कि जनरल डायर ने जान-बूक्तकर भीड़ को उस नीचे बाग में 'छल-से-जमा' (lured) किया था कि उनकी हत्या करे। इस साक्ष्य के पीछे ग्रान्यंत्रित कोच ग्रीर पीड़ा की उकसाहट थी। गांधीजीने इसका तिरस्कार किया। उन्होंने अपने ही जाति-भाइयों के दबाव की ग्रवहेलना की। उन्होंने कहा— 'में इसपर विश्वास नहीं करता, ग्रीर यह बात रिपोर्ट में नहीं लिखी जायगी।'' उनके ग्रात्म-निग्नह की इससे बड़ी विजय दूसरी नहीं हुई ग्रीर ऐसी परिस्थित में आत्म-निग्नह बड़ी ऊँची नैंतिक विजय होती है। यदि ग्रापको गत महायुद्ध का अनुभव हो तो ग्राप जानते हैं कि कोच ग्रीर देश-भिवत से विचलित हो जाना ग्रीर फिर भी ज्याय का पक्ष लेना कितना कठिन है। गांधीजी ने इसमें सफलता प्राप्त की, ग्रीर ऐसी ग्रपमानजनक परिस्थिति में प्राप्त की जिसका किसी ग्रंग्रेज को ग्राज तक ग्रनुभव नहीं हुग्रा है, अर्थात् एक पददलित राष्ट्र में उत्पन्न होना। यह है ''सब से ऊँचे दरजे का सत्य"—यह 'करनी' का सत्य था, 'कथनी'का नहीं।

मेरा अन्तिम उदाहरण है, १९२२ में उनका मूकदमा । यह घटना उनके और उनके विरोधियों दोनों के लिए गौरवपूर्ण थी-जिस उच्च श्रेणी की मानवी ''संस्कृति'' का इसमें दिग्दर्शन हुआ उसके कारण यह असाधारण और कदाचित ग्रपूर्व थी और इसी बात ने इसे दोनों तरफ की ईमानदारी और निष्पक्षता का एक दैवी प्रकाश बना दिया था, हालांकि उस समय ग्राग भड़का देने का इतना मसाला था। इस मुकदमे ने भारत में रहने वाली श्रंग्रेज जाति के (हृदय में तो नहीं कहुँगा, बल्कि) रुख में वास्तविक परिवर्तन का अंकुर उत्पन्न कर दिया । गांधीजी उनको चाहे जितना खिजावें, उन्होंने इनका ग्रादर करना पहले ही सीख लिया था, भीर जब इस मुकदमे के ग्राभिनय में (आगे सजा की बात तक गए बिना उससे बढ़ा-चढ़ा नाटकीय विशेषण देना तो शायद ठीक न होगा) उन्होंने देखी इस मन्ष्य की विचित्र, व्यंग्यपूर्ण, पूर्णतया गौरब-मय और उच्चकोटि की ग्रलौकिक तथा बीरतापूर्ण ग्रात्म-शिवत । इससे ग्रधिक हमने क्या-क्या देखा सो में नहीं कह सकता। में, जो जानबुल का नमूना ही हूँ, तो अपनी कह सकता हूं। मुक्ते ऐसा प्रतीत होने लगा कि उन्होंने ब्रिटिश राज्य को, ऐसी बस्तु दी जिसको हममें से बहुत से चुनौती देने का साहस करने की इच्छा रखते थे, उतनी चुनौती नहीं दी जितनी कि सम्पूर्ण ग्राधुनिक संसार को

१. यह बात मुक्ते एम. ब्रार. जयकर से मालूम हुई।

चुनौती दी जिसने मनुष्य-जीवन को मशीनमय बनाकर उसकी गृति-वृद्धि को रोक दिया है । उनका हमारे साथ अम्मड़ा उससे कहीं अधिक गहरी और व्यापक वस्तु थी जितनी हम उसे समअते थे ।

१२ जनवरी को अपैन्डिसाइटिस के आंपरेशन के कारण उनको जल्दी मुक्त कर दिया गया । जेल के गवनंर ने उनको छुट्टी दे दी कि वह चाहें तो अपने वैद्य का इलाज करा सकते हैं या अपनी पसन्द का कोई सर्जन बुला सकते हैं । शिष्टाचार में पीछे न रहने की इच्छा से गांधी ने अपने आपको गवनंर के हाथों में सौंप दिया और कोई विशेष रियायत नहीं मांगी। सर्जन ने एक बिजली की टार्च का प्रयोग किया जो ऑपरेशन के मध्य में ही खत्म हो गई। नसं ऑपरेशन के अन्त तक एक हरीकेन लालटेन पकड़े रही । यदि रोगी की मृत्यु हो जाती तो हम जानते हैं कि भारत और संसार क्या कहता! मिस मेयो ने इस घटना का बड़ा उपहास से वर्णन किया है, परंतु गांधीजी ने इसको 'पिवत्र' अनुभव बतलाया है जो उनके जेलर के लिए 'और, मुभे विश्वास है, मेरे लिए' प्रशंसा की बात थी। वास्तव में यह प्रशंसा की बात थी और इस संसार में जहाँ इतनी अप्रिय वस्तुएं हुआ करती हैं, यह दूसरी ही तरह की वस्तु थी।

मुक्ते समय नहीं है कि मैं चलों के सिद्धान्त के विषय में कुछ कहूं । मैं अनुभव करने लगा हूं कि यह विवेकपूर्ण और न्यायोचित था, यद्यपि इसे कभी-कभी निर्धिक चरम-सीमा तक पहुंचा दिया गया । उदाहरणार्थ जब उन्होंने रवीन्द्र बाबू से प्रतिदिन कातने के लिए कहा । उनमें निर्दोष धात्मपीड़न की जो भलक है, उसके विषय में भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। जिसके कारण वह अपने वेशवासियों द्वारा अछ्तों अथवा दुधारू गायों के प्रति किये गए अत्याचारों के पश्चातापस्वरूप जान-बूभकर गन्दे-से-गन्दा भंगी का काम जो उन्हें अपने रोगियों के अस्पतालों में मिला, करते हैं, और (फूका की निर्देय किया के द्वारा गायों से जितना दूध वे दे सकती हैं उससे अधिक निकालने के विरोधस्वरूप) केवल बकरियों का दूध पीते हैं।

वह दूसरे लोगों को बड़ी खूबी के साथ जाँच सकते हैं। उनकी मान-वता जिस गहरी-से-गहरी वस्तु से बनी हुई है उसका उदाहरण इतिहास में नहीं है। उनके हृदय में प्रत्येक कौम के लिए और सब से प्रश्कित दीनों तथा दिलतों के लिए दया और प्रेम है। वह सच्चे प्रथों में निष्काम हैं। सारा भारत जानता है कि उनकी दृष्टि में सब पुरुष और स्त्रियाँ समान हैं। स्वयं उनका पुत्र भी उनके लिए एक भंगी के पुत्र से ग्रियक नहीं है। उनको ग्रपने लिए न कोई भय है, न कोई चिन्ता। वह विनोदी, दयामय, हठी और वीर हैं। भारतवर्ष इतना विदीणं विभाजित—दरारों से पूणं, टुकड़े-टुकड़े हुआ, चिप्प्यां लगाया हुआ था—जितना इस पृथ्वी पर और कोई राष्ट्र न था। बुद्ध के बाद पहली बार उसे ऐसी हलचल का ज्ञान हुआ जो उसके कोने-कोने में फैल गई, ऐसे ख्वास और स्वर का पता चला जिसका सब जगह अनुभव किया गया और सुना गया, यद्यपि उसके शब्द हरबार समभ में नहीं आये। राष्ट्रीय ग्रांदोलन में प्रधिक अच्छे वक्ता तथा अधिक विद्वान लोग हुए हैं, परन्तु ऐसा व्यक्ति एक ही है जिसने भारत के नर-नारियों के हृदय में यह बात जमा दी है कि उसका तथा उनका रक्त-मांस एक ही है। उन्होंने अछूतों में ग्राशा का संचार किया है, डोम और पासी इस बात का स्वप्न देखने लगे हैं कि वे भी मनुष्यों की श्रेणी में गिने जाते हैं। उन्होंने ऐसी भावनाओं तथा आशाओं का कियमाण किया है जो किसी भी राजनैतिक दलबन्दी से अधिक व्यापक हैं। उन्होंने भविष्य के लिए भारतवासियों के मार्ग की दिशा ही निश्चयात्मक रूप से बदल दी है।

उन्होंने इससे भी कुछ ग्रधिक करके दिखलाया है। मैंने राजनीतिज्ञ के रूप में उनकी ग्रालोचना की है। परन्तु जैसा कि मैंने दूसरी जगह लिखा है, "वह उन गिने-चने व्यक्तियों में माने जावेंगे जिन्होने एक युग पर 'म्रादर्श' की छाप लगा दी है। यह आदर्श 'अहिंसा' है जिसने दूसरे देशों की सहानुभृति को बलपूर्वक स्राकवित कर लिया है।" इसने "बिटिश सरकार के 'दमन' पर भी एक पारस्परिक सहानुभूति की छाप दे दी हैं"-श्रीर यह बात, मालूम होता है, किसीके ध्यान में नहीं बाई है। "भारतीय ब्रान्दोलन के साथ रक्तपात और नृशंसता हुई है। परन्तु फिर भी दोनों स्रोर के गरम पक्षवालों की तमाम दलीलों पर विचार करते हुए भी इस ग्रान्दोलन का व्यवहार इस मध्यवर्त्ती विश्वास को दृढ़ करता है कि इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों में एक विवेकपूर्ण तथा सभ्यतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित होने की सम्भाना है।" यदि ऐसा हो कि संसार में ग्राज जो ग्रविवेक फैल रहा है वह दूर हो जावे, तो मेरा देश तथा भारतवर्ष दोनों इस पुरुष को अपना एक सबसे महान् और प्रभावशाली सेवक तथा पुत्र समभेंगे । इन्होंने भारत तथा इंग्लैण्ड के पारस्परिक भगड़े को एक पारिवारिक भगड़ा बना दिया है, जैसाकि वह सब प्रकार से हैं भी। कुटुम्बों में बहुधा बड़े बुरे व्यवहार होते रहते हैं, परन्तु ये अगड़े बहुत कम ऐसे होते हैं जिनका निपटारा न हो सके।

# सत्याग्रह का मार्ग

#### श्रीमती सोफिया वाडिया

[ इडियन पी. ई. एन. बम्बई की संस्थापिका व सम्पादिका ]

गांघीजी एक व्यावहारिक रहस्यवादी सन्त-पुरुष हैं, जिनके जीवन का दर्शन तथा जिनका राजनैतिक कार्यक्रम एक साथ सहस्रों के लिए प्रेरणारूप तथा करोड़ों के लिए पहेली हैं। जहां एक ग्रोर उनके ग्रात्मिक जीवन के दर्शन का सिद्धान्त कोई भी बुद्धिमान् मनुष्य समक्ष सकता है, तथा उनके नियमों का हरेक उत्साही तथा दृढ़ निश्चयी व्यक्ति पालन कर सकता है, वहाँ उनका राजनैतिक कार्यक्रम तबतक पहेली बना रहेगा, जबतक कि उनको भारत के अत्यन्त ग्रतीत काल में से स्वभावतः विकसित होनेवाले ग्रीर भारत के वर्तमान इतिहास का निर्माण करनेवाली शक्तियों को सच्चे ग्रथी में मूर्त रूप देनेवाले पुष्टप के रूप में न देखा जावे।

आजकल का भारत ईरान या मिस्र की तरह, प्राचीन भूमि में उपजी हुई कोई नई सम्यता नहीं है। बीसवीं शताब्दी की भारतीय चेतना की जीवन-धारा वहीं धारा है जो करोड़ों वर्षों से निरन्तर घीर गित के साथ बहती चली आरही है और अब भी गितशील है। यहांतक कि भारत में पुरा-तत्त्व की खुदाई के परिणाम भी एक नया अर्थ छे छेते हैं तथा एक नया महत्त्व रखते हैं, जैसाकि कदांचित् सिवा चीन के और किसी जगह प्राप्त हुई वस्तुएं नहीं रखतीं। उदाहरणार्थ मिस्र के स्तूप उस देश के लुप्त प्राचीन गौरव की याद दिलाते हैं, परन्तु मोहेन्जोदड़ों में हम कह सकते हैं कि यह बात नहीं है, क्योंकि यह बात भग्नावशेष नहीं है, बिल्क भारत की जीवित-संस्कृति का एक सचेतन केन्द्र है।

वास्तव में जिस अर्थ में हम अर्वाचीन ईरान या आधुनिक मिस्र की बात कहते हैं उस अर्थ में अर्वाचीन भारत है ही नहीं,भारत तो उस अर्थ में भी अर्वा-चीन नहीं है जिस अर्थ में जापान माना जाता है, अर्थात् पुरानी वही जाति बिल-कुल आधुनिकता में ढल चुकी है। नये सांचे में ढला हुआ भारत केवल बड़े-बड़े शहरों में ही पाया जाता है और वहाँ भी थोड़े से ही अंश में। अंग्रेजी जानने वाले बहुत से भारतीयों में "नवीन बनने" की प्रवृत्ति है। दुर्भाग्यवश यह प्रवृत्ति जोर भी पकड़ती जारही है, यद्यपि गांधीजी के लेखों तथा कार्यों से इसकी गित रुक रही है। नई रोशनी का भारत तभी वजूद में आवेगा जब गांधी के प्रभाव को लोग न मानेंगे तथा उनके राजनैतिक तरीके निकम्मे होजावेंगे। यह भारत के लिए तथा संसार के लिए उससे भी महान् आपद् की घटना होगी जो भारत के सिद्धांतों को त्यागदेने के कारण हुई थी। वह त्यागना बुरा और हानिकारक था, परन्तु उसने भारतीय संस्कृति का नाश नहीं किया; हां, उसने इसकी बढ़ती हुई लहर के वेग को रोक दिया तथा भारत को संसार की सेवा उतने बड़े पैमाने पर करने का मौका छीन लिया, जितनी वह कर सकता था।

गांधीजी के जीवन के कार्यकलाप को भारतीय इतिहास के एक लिखें जारहे विकासकील अध्याय के रूप में देखना आवश्यक हैं। हमारे देश का इतिहास मुख्यतः आध्यात्मिक व्यक्तियों द्वारा बनाया गया है। स्मरणीय कला तथा साहित्य-संयुत विशाल राजतन्त्र स्वभावतः उस आध्यात्मिक संस्कृति के मूल से उत्पन्न हुए और बढ़े जिसको इन व्यक्तियों ने मूर्तिमान किया तथा सिखाया। उदाहरणार्थं, अशोक का साम्राज्य तथा प्रजन्ता की कला एक विशाल वृक्ष की एक ही शाखा के फल हैं; वह शाखा है गौतम बुद्ध। इस वृक्ष की अनिमानती शाखाएं हैं, और उसका मेरुदण्ड है उन समस्त पूर्ववर्त्ती बुद्धों की अविभाजन संस्कृति, जिसमें वैदिक ऋषियों तथा कवियों की भी गणना है। उसकी जड़ें पौराणिक गाथाओं में विणित शकद्वीप तथा श्वेतद्वीप की प्राचीनतर मिट्टी में दबी हुई हैं। यह आवश्यक है कि गांधीजी को भारतीय इतिहास के बीसवीं शताब्दी के उस चित्रपट पर एक जीवित केन्द्र-पुरुष के रूप में देखा जावे जिसकी पुष्ठभूमि में करोड़ों वर्षों की घटनायें स्थित हैं।

जिन शिवतशाली आध्यात्मिक व्यक्तित्वों ने हमारे इतिहास में मुख्य भाग लिया है वे सदा योग-युक्त पुरुष रहे हैं। उन्होंने ग्रपनी दुष्प्रवृत्त इन्द्रियों को अनुशासन में लाकर अपने में योग साधा है। हाथों की, मस्तिष्क की तथा हृदय की कियाग्रों का जितना ही अधिक समरूप एकीकरण होगा, उतना ही महान व्यक्तित्व होगा। उन्होंने बाहरी ऐश्वर्य्य से नहीं, वरन् आन्तरिक सम्पन्तता से अपनी प्रिय मातृभूमि की सेवा की है। ग्रावश्यकता पड़ने पर उन्होंने राम की तरह राजसी वस्त्र भी धारण किये हैं। दूसरेयुग में राजकुमार सिद्धार्थ ने ग्रपने राजदण्ड के बदले युद्ध का भिक्षा-पात्र ले लिया। ये दोनों आत्मसाधक व्यक्ति थे। इनके अतिरिक्त और भी किव, ऋषि, महिष हुए हैं, जो सब-के-सब बाह्य रूप में एक-दूसरे से भिन्न तथा विभिन्न परिस्थितियों में काम करने बाले रहे हैं; परन्तु ग्रान्तरिक ज्ञान में सब एकसमान थे—इनके मानस ग्रात्मा

के प्रकाश से ज्योतिमान तथा हृदय तथागत की ज्योति से ग्रोतप्रोत थे। इनके विषय में कहा जा सकता है कि वे इतने भारतीय इतिहास के बनानेवाले नहीं थे जितना कि संसार के इतिहास ने, अर्थात् भारतवर्ष कहलानेवाले तथा कर्ममूमि के नाम से विख्यात भूखण्ड की ग्रात्मा की शक्ति ने, उनको बनाया। इन सबने भारत की वास्तविक प्रकृति, इसका ग्रान्तरिक गुण, इसकी ग्राध्यात्मिक नीति ग्रीर व्यवस्था जो धर्म की परिभाषा के अन्तर्गत हैं, सबकी रक्षा करके मनुष्य-जाति की सेवा की। यह विचारधारा कदाचित् कत्पनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से युक्तिहीन प्रतीत हो। पाश्चात्य विद्वान् भारत के प्राचीन निवासियों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण के ग्रभाव की शिकायत करते हैं। इसमें वे भूल करते हैं, क्योंकि वे उसी तरह का ऐतिहासिक दृष्टिकोण तलाश करते हैं जिससे वे सबसे अधिक परिचित हैं। पाश्चात्य संस्कृति इतिहास को जैसा समझती है तथा उसका जो ग्रर्थ लगाती है, उसका वर्णन स्वयं गांधीजी ने इस प्रकार किया है:—

''इतिहास वास्तव में प्रेम की शक्ति अथवा भ्रात्मा की एकरस होने-वाली किया में प्रत्येक रुकावट का आलेख हैं ''। चूंकि ग्रात्मिक बल एक सरल स्वाभाविक वस्तु है, भ्रतः उसका वर्णन इतिहास में नहीं किया जाता।"

इस उलटे अर्थं में हमारे प्राचीन आलेख बिलकुल अनैतिहासिक हैं; उनमें अधिकतर आत्मा के कर्मों का वर्णन है और नैतिक शक्तियों तथा आदर्शों पर सांसारिक बातों की अपेक्षा अधिक जोर दिया गया है। इस अर्थं में पुराण इतिहास हैं।

पाश्चात्य इतिहासकार की कठिनाई कुछ परिवर्तित ढंग से आधुनिक राजनीतिज्ञों में —चाहे फिर वे बिटिश हों या पश्चिमी मनोवृत्ति के — दुबारा प्रकट हो रही है; जिनका कहना है कि गांधीजी में राजनैतिक वृत्ति का अभाव है; क्योंकि आधुनिक राजनीतिज्ञ के लिए राजनैतिक वृत्ति की अभिव्यक्ति केवल एक ही प्रकार से हो सकती है, दूसरे प्रकार से नहीं। अयोध्या में दशरथ के परामर्शदाता वशिष्ठ की भांति राजाओं तथा सम्प्राटों के दरबार के महिष उच्चतम श्रेणी के राजनीतिज्ञ होते थे। परन्तु आज उनके उत्तरा-धिकारी इतने भी वोट एकत्र करने में सफल नहीं होंगे कि वे किसी पाश्चात्य देश की पार्लमेण्ट के सदस्य बन सकें।

गांधीजी की कथित असंगतियाँ तथा अव्यावहार्यतायें तभी समक्त में आ सकती हैं जब हम उनको एक 'आत्मा' के रूप में देखें, और जब हम इस तथ्य को विचार में लावें कि वह उन व्यक्तियों में से हैं जो अपने मस्तिष्क तथा हृदय में समभौता करने से इन्कार कर देते हैं, जो अपनी अन्तरात्मा के विरुद्ध आवरण करने के लिए तैयार नहीं होते, जो सब घटनाओं को सांसारिक दृष्टि-कोण से नहीं देखते, बल्कि उनको अपने लिए आत्मज्ञान का तथा दूसरों के लिए आत्मज्ञान को तथा दूसरों के लिए आत्मज्ञान को नामार्ग समभते हैं। वह अपने तत्त्वज्ञान के अनुसार चलते हैं, अपने सिद्धांतों का पालन करते हैं, और इसीलिए वह उन सभी के लिए थोड़ी-बहुत अविगत पहेली बने रहते हैं जो समभौता करते रहते हैं तथा इस कारण आंति और इन्द्रियों की तथा इन्द्रिय-जगत की नैतिक शिथालता की अस्तव्यस्त अवस्था में पड़े रहते हैं।

यदि हम इन दो बातों को समभ जावें कि गांधीजी (१) न तो राज-नीतिज्ञ हैं, न दार्शनिक, न धर्मशास्त्रवेत्ता, बिक्त ध्राध्यात्मिक सुधारक हैं तथा, (२) वह भारत की ध्रात्मा ध्रथवा ध्रार्य-धर्म के अवतार हैं ध्रीर इस प्रकार भारत के वर्तमान-कालीन इतिहास का ध्रध्याय लिख रहे हैं, तो हम उनके बहुमुखी कार्यकलाप का ठीक रूप से दर्शन कर सकते हैं।

संसार में गांधीजी भारत के राजनैतिक नेता के ही रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। निस्सन्देह लोग उन्हें एक साधु तथा धार्मिक मनुष्य कहते हैं, परन्तु बहुधा उनका धर्म एक दूसरे दर्जे की महत्त्वपूर्ण बात समभा जाता है, तथा श्रंगेज लोग श्रीर स्वयं उनके बहुत-से देशवासी भी उनके वक्तव्यों को समभने में भूल करते हैं, क्योंकि वे उन वक्तव्यों को इस प्रकार सुनते हैं और प्रयोग करते हैं मानों वे किसी देशभक्त राजनीतिज्ञ के दिये हुए हों। वे गांधीजी के इस महत्त्वपूर्ण सिद्धांत को भूल जाते हैं कि ''नैतिकता-रहित राजनीति ऐसी वस्तु है जिससे बचना चाहिए।'' जब वह यह घोषित करते हैं कि मेरी देशभक्ति सदा मेरे धर्म की चेरी है तो वह उस देशमक्ति तथा राष्ट्रीयता को एक नई विशेषता देते हैं, जो श्राज संसार की गोलमाल और श्रशान्ति का मूल-कारण बनी हुई हैं। वह भारत के शत्रु को कोई हानि नहीं पहुंचावेंगे; क्योंकि किसी को हानि पहुंचाना श्रधमें हैं।

अतः यह ग्रावश्यक है कि हम गांधीजी के ग्रान्तरिक धर्म के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल करें। वह अपने-ग्रापको हिन्दू कहते हैं, परन्तु वह हिन्दू केवल इसी ग्रथं में हैं कि हिन्दू-धर्म में विणित सार्वभीम उपदेश उनको सबसे ग्रधिक तथा सबसे प्रभावशाली रूप में ग्रच्छे मालूम होते हैं। वह लिखते हैं :--

''घर्म की सबसे उच्च परिभाषा के अन्तर्गत हिन्दू-धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म इत्यादि सब ग्राजाते हैं; परन्तु वह इन सबसे श्रेष्ठ है। आप उसे सत्य के नाम से भी पहचान सकते हैं, समयोपयोगिता की दृष्टि से प्रामाणिकता मात्र नहीं,बल्कि सदा-सर्वदा सजीव रहनेवाला सत्य जो प्रत्येक वस्तु में व्याप्त है तथा जो सब प्रकार के विनाशों भौर परिवर्तनों के बाद भी जीवित रहता है।

"धर्म मुक्ते प्रिय है, ग्रौर मेरी सबसे पहली शिकायत यह है कि भारत धर्महीन होता जा रहा है। यहां मैं हिन्दू या मुसलमान या पारसी धर्म का विचार नहीं कर रहा हूं, बल्कि उस धर्म का विचार कर रहा हूं जो सब धर्मों के मूल में है। हम परमात्मा से विमुख होते जा रहे हैं।"

गांबीजी परमात्मा की परिभाषा में कहते हैं कि वह 'एक अवर्णनीय

सर्वव्यापी गूढ़ शक्ति है।" वह वर्णन करते हैं:-

'में यह निश्चयपूर्वक अनुभव करता हूं कि जहां मेरे चारों ओर की प्रत्येक वस्तु सदा परिवर्तनशील तथा सदा नाशवान है, वहां इस समस्त परिवर्तन के मूल में एक सजीव शक्ति है, जो निर्विकार है, जो सबको घारण किये हुए है, जो सृष्टि की रचना करती है, प्रलय करती है तथा पुनर्रचना करती है। यह ज्ञानदाता शक्ति चैतन्य ही परमात्मा है।"

यह परमात्मा त्रित-सत्, चित्, आनन्द-है।

"'सत्य' शब्द 'सत्' से निकलता है, जिसका अर्थ है 'होना'। वास्तव में सत्य के ग्रतिरिक्त ग्रीर कोई वस्तु नहीं है, ग्रर्थात् किसी वस्तु का ग्रस्तित्व नहीं है ''। जहां 'सत्य' है वह 'चित्'—-ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान भी है। ग्रीर जहां विशुद्ध ज्ञान है वहां सदा 'ग्रानन्द' है।"

परमात्मा "घट-घट म है" तथा "प्रत्येक मनुष्य परमात्मा की प्रतिमूर्ति है।" अतः हममें से प्रत्येक के भीतर सत् चित्-आनन्द का अस्तित्व है—परन्तु उसका केवल कुछ ही अंश आवरणरहित है; क्योंकि वह अज्ञान तथा अविद्या के आवरण से ढका हुआ है। मनुष्यों को उचित है कि इस आनतरिक देवता की शक्ति से जीवित रहने का प्रयत्न करें। जब गांधीजी शिकायत करते हैं कि भारतवासी परमात्मा से विमुख होते जा रहे हैं तो उनका तात्पर्य यह होता है कि वे लोग अपने भीतर की परमात्मा की शक्ति के द्वारा जीवित रहने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। "मनुष्य पशु से ऊपर हैं" और "उसे एक देवी कर्तव्य पूरा करना है"। "हम भूलोक को जानते हैं; परन्तु हम अपने अन्दर के स्वर्ग से अपरिचित हैं।"

मनुष्य का वह श्रेष्ठतर कर्तव्य क्या है ? सच्चे ज्ञान से सत्य की खोज श्रीर केवल इसीके द्वारा नित्य आनन्द प्राप्त करना । "सत्य को पूर्णतया जान लेना ग्रापन ग्रापको साक्षात् कर लेना तथा ग्रपने ग्रदृश्य को पहचान लेना ही 'पूर्ण' बन जाना है ।" परन्तु मनुष्य में नीच पाशिवक प्रवृत्ति है। अतः जिस मिट्टी से मनुष्य की देह बनी है उसपर अपूर्णता की छाप लगी हुई है। सबसे प्रथम आवश्यक कर्म है अपने में अन्तिहित पूर्णता के अस्तित्व को तथा अपने चहुं और छाई हुई अपूर्णता की कृति को पहचान लेना। हमारे अन्दर अपनी वो मुखी—देवी तथा दानवी प्रकृति का जो संघर्ष चलता रहता है उसका गांधीजी प्रभावशाली ढंग से वर्णन करते हैं—

''मुक्ते अपनी अपूर्णताओं का दुःखपूर्वक ज्ञान है तथा इसी में मेरा समस्त बल है; क्योंकि मनुष्य के लिए स्वयं अपनी मर्यादाओं को जान लेना एक दुर्लंभ वस्तु है।"

चूंकि हम निश्चयरूप से स्वयं अपनी मर्यादाओं को नहीं जानते, खतः हमको भी खपने घर का 'देवता' दिखलाई नहीं पड़ता। हमारी दुर्बलतायें उनसे लड़ने तथा उनको परास्त करने का प्रश्न उठाती हैं और यह प्रश्न स्वभावतः ही हमको आत्मा तथा अन्तरात्मा की शक्ति तक ले जाता है। इन दुर्बलताओं को जीत लेने से ही ''जीवन मृत्यु के ऊपर शाश्वत विजय प्राप्त कर लेता है।"

अपनी अपूर्णता पर विजय प्राप्त करने की रीति जिससे हमारी अन्त-हिंत पूर्णता प्रकट होजावे, गांधीजी के इस उपदेश में दी हुई है—''अपने ग्रंदर की सुप्त अहिंसा को सचेतन करों, और बढ़ाग्रों।'' इसका भावार्थ ध्यान देने योग्य है—जो सुप्त है उसे प्रयत्न के द्वारा जाग्रत करने की आवश्यकता है। यह प्रयत्न किस प्रकार किया जाय?

"यदि मनुष्य को कोई दिव्य कर्तव्य पूरा करना है, ऐसा कर्तव्य जो उसके योग्य हो, तो वह प्रहिंसा है। हिंसा के मध्य में खड़ा हुआ भी वह अपने हृदय की ठेठ आन्तरिक गहराई में जाकर बस सकता है और अपने चारों ओर के संसार को यह घोषित कर सकता है कि इस हिंसामय जगत म उसका कर्तव्य प्रहिंसा है और जिस ग्रंश तक वह उसे पालन कर सकता है, उसी ग्रंश तक वह मनुष्य-जाति का भूषण है। अतः मनुष्य की प्रकृति हिंसा की नहीं, बल्कि ग्राहिंसा की है, क्योंकि वह अनुभव के द्वारा कह सकता है कि मेरा आन्तरिक विश्वास है कि मैं देह नहीं, बल्कि आत्मन् हूँ और मुझे देह का उपयोग इसी उद्देश्य से करना चाहिए कि ग्रात्मज्ञान प्राप्त हो।"

परन्तु इस निश्चय पर दृढ़ रहना चाहिए। जब मनुष्य ग्रपने अन्तर में लोजता है तो उसे पुण्य ग्रौर पाप दोनों मिलते हैं। जरधुस्त धर्म में विजत वोहू-मनो तथा ग्रकेम-मनो दोनों मानस उसमें कार्य करते रहते हैं। मनुष्य का

अपना अंतःकरण इसके लिए पर्याप्त नहीं है, हालांकि वह भी उसके आन्तरिक चैतन्य का ही रूप है। गांधीजी ठीक ही कहते हैं— ''अन्तःकरण सबके लिए एक-सी वस्तु नहीं है।'' तो मनुष्य के अन्तःकरण की सहायता करनेवाली कौनसी ज्योति होनी चाहिए ? एक निर्भान्त वर्मगुरु ? कोई श्रुति ? गांधीजी के लेखों के मूल-मंत्र जैसा वचन देखिए—

'में इस बात का दावा नहीं करता कि मेरी मार्ग-प्रदिशता तथा आन्त-रिक प्रेरणा निभ्नान्त है। जहांतक मेरा अनुभव है, किसी भी मनुष्य का यह दावा करना कि वह निर्भान्त है, मानने के योग्य नहीं है; क्योंकि ग्रान्तरिक प्रेरणा भी उसीको होसकती है जो द्वन्द्वों से मुक्त होने का दावा करे ग्रीर किसी भी अवसर पर यह निश्चय करना कठिन है कि द्वन्द्व मुक्त होने का दावा ठीक है या नहीं । ग्रतः निर्भान्ति का दावा सदा एक भयंकर दावा रहेगा । परन्तु यह बात नहीं हैं कि इससे हमारे लिए कोई मार्ग ही न रहा हो। संसार के ऋषि-महर्षियों के अनभवों का संचित कोष हमको प्राप्त है तथा भविष्य में सदा प्राप्त होता रहेगा। इसके सिवा मूल सत्य अनेक नहीं हैं, केवल एक ही मल सत्य है, और वह स्वयं सत्य ही है। जिसका दूसरा रूप ग्रहिंसा है। परि-मित ज्ञानवाली मनुष्य-जाति सत्य और प्रेम का पार पूर्णरूप से कभी नहीं पा-सकेगी; क्योंकि ये स्वयं प्रपरम्पार हैं। परन्तु हमें अपने मार्गप्रदेशन के लिए उसका काफी ज्ञान है। हमें अपने कार्यों में भूल करेंगे और कभी-कभी भयंकर भूल करेंगे । परन्तु मनुष्य एक स्वशासित प्राणी है ग्रीर स्वशासन में आवश्यक रूप से भूल करने का ग्रधिकार भी उतना ही शामिल है जितना, जितनी बार वे भलें हों उतनी ही बार उनको सुधारने का।"

क्या गांबीजी ने भूलें की हैं? भूलें सबसे होती हैं। परन्तु भयंकर भूलों के किये जाने में मुख्य कारण क्या है? सब मनुष्य भूल करते हैं; परन्तु इन भूलों को पहचानने की शक्ति कितनों में हैं? ग्रीर इसके ग्रितिरक्त कितनों में इतनी साहसपूर्ण मन:शक्ति है कि जो भूलों को स्वीकार करलें। गांधीजी के स्वात्म-योग-युक्त होने का एक लक्षण यह है कि उनका स्वभाव हैं कि वह निष्क-पट रूप से ग्रपनी भूलों को स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा लक्षण यह है कि वह ग्रपने ग्रनुयायियों के दोषों को ग्रथवा ग्रपने कुटुम्बियों के ग्रपराधों को ग्रथवा ग्रपने राजनैतिक दल की कमजोरियों को निर्भयता-पूर्वक जाहिर कर देते हैं। वह ग्रपने सहधमियों के धार्मिक दोषों को प्रकट करने से नहीं डरते। जो स्वयं ग्रपने ही शरीर की शैतानी शक्तियों के विषय में लिखकर ग्रपना ही ग्रसली-रूप जनता के सामने रखने में संकोच नहीं करता, जैसाकि उन्होंने 'मेरे सत्य के

प्रयोग अथवा भ्रात्म-कथा' में किया है, तो वह एक शक्तिशाली साम्राज्यशाही सरकार को 'शैतानी' कहने से क्यों डरें?

पूर्वोक्त मूलमंत्र में हमको उनके स्वशासन के श्रादर्श की भांकी मिलती है। जो मनुष्य स्वयं श्रपने ऊपर शासन कर सकता है, वह सबसे उच्च श्रेणी का सुघारक है। यह श्रादर्श गांधीजी की फिलासफी का श्राघार है। श्राधिक सुघार, राजनैतिक सुघार, सामाजिक सुघार, धार्मिक सुघार, ये सब व्यक्तिगत सुघार के व्यापकरूप हैं। उदाहरणार्थ सबसे प्रत्यक्ष सुघार—श्र्यात् श्राधिक सुघार—के विषय में वह कहते हैं—

"भारत की ग्राधिक स्वतन्त्रता का अर्थ में यह लेता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, स्वयं अपने सजग प्रयत्न से ग्रपनी ग्राधिक उन्नति करे।"

इस सजग प्रयत्न में उस मनुष्य का अपने समाज का संपर्क भी सम्मि-लित है। इस आर्थिक समस्या का राष्ट्रीय पहलू बड़े ग्रच्छे ढंग से समझाया गया है। वह फिर कहते हैं—

'वास्तविक समाजवाद हमको भ्रपने पूर्व पूर्वजों से विरासत में मिला है जिनका उपदेश है---

> सबै भूमि गोपाल की, या में अटक कहा ? जाके मन में अटक है, सोई अटक रहा।

'गोपाल' शब्दका शाब्दिक अर्थ है ग्वाला। इसका अर्थ परमेश्वर भी है। आधुनिक भाषा में इसका अर्थ है राज्य, अर्थात् जनता। आज भूमि जनता की नहीं है यह बात, खेद है कि, ठीक है। परन्तु भूल इस देश की नहीं है। भूल उनकी है जिन्होंने इस उपदेश का पालन नहीं किया है।"

जिस समाज में मनुष्य रहता है श्रीर उसपर अपना प्रभाव डालता है उसके तथा उस मनुष्य के बीच का सम्बन्ध कौटुम्बिक सम्बन्ध है। "यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि कुटुम्बों के लिए तो एक न्याय है तथा राष्ट्रों के लिए दूसरा" अतः सार्वजनिक कर्म का एक अत्यन्त व्यावहारिक तथा महत्त्व-पूर्ण नियम इस प्रकार बतलाया गया है—

"सार्वजनिक सत्याग्रह के प्रत्येक उदाहरण की परीक्षा उसी भांति के एक कौटुम्बिक प्रश्न की कल्पना के द्वारा होनी चाहिए।"

अर्थात् सार्वजनिक मामलों को निपटाते समय प्रत्येक व्यक्ति की सम-स्त मानव-समाज को अपने कुटुम्ब के रूप में देखना चाहिए। तब एक ग्रादशं सद्गृहस्थ जो परम दया-धर्म का पालन करना चाहता है, चोरों, बदमाशों, हराम- खोरों इत्यादि के साथ कैंसा बर्ताव करे ? श्रेष्ठ ग्रार्य जातियां डिक्टेटरों तथा घृणा करनेवालों का क्या करें? उत्तर यह है—क्रांति करो परन्तू "उसमें हिंसा का ग्रंश न हो।" क्या कोई मनुष्य या जाति ग्राततायी को ग्रपने ऊपर ग्रा जाने दे ? इस उचित प्रश्न के उत्तर में गांधीजी ने समस्त मनुष्य-जाति की सेवा की है ग्रौर कर रहे हैं।

उत्पन्न होनेवाली परिस्थितियां इतने प्रकार की हो सकती हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। कौटुम्बिक सम्बन्धों में भी अहिंसा का पालन करने के लिए ज्ञान की प्रावश्यकता है। सत्याग्रह के व्यवहारिवज्ञान के अनुसार किसी विशेष परिस्थिति को किस प्रकार संभाला जावे? जिन्होंने थोड़े समय के लिए भी इसका प्रयत्न किया है, वे इस बात की क्षाक्षी दे सकते हैं कि यह कोई ग्रासान बात नहीं है; परन्तु उस कौम का काम तो और भी प्रविक्ष पेचीदा है, जो ग्रहिसा ग्रयवा सत्याग्रह के ग्राधार पर जीने तथा पुष्ट होने का ग्रायोजन करती है। दक्षिण ग्रफीका में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, ग्रौर भारत में वे जिस प्रकार उत्पन्न होती रही हैं, उनका मुकाबला करने में गांधीजी बदी का प्रतिरोध नेकी से, घूंसे का मुकाबला शांतिपूर्ण हृदय से, करने की तरकीब निकाल रहे हैं। केवल जाने हुए सार्वजनिक मामलों में ही नहीं, बल्कि खानगी तथा व्यक्तिगत जीवन में भी, प्रति सप्ताह, बास्तविक कार्य-व्यवहार में, गांधीजी यह बतलाते रहे हैं कि सत्याग्रह के चक्र को किस प्रकार बलाया जावे। उनका प्रिय चर्खा इसी चक्र की एक स्थूल ग्रभिव्यक्ति है।

हमारे इस ब्राधुनिक युग की संस्कृति की सहानुभूति ब्रहिंसा ब्रथवा सत्याग्रह के साथ नहीं है, न हो सकती है। परन्तु ब्राधुनिक सभ्यता की ब्रस-फलता तो स्पष्ट दिखलाई दे रही है और विचारवान सुधारक इस बात को स्वीकार करते हैं कि यदि इस सभ्यता को डूबने से बचाना है तो इसके काम करने के कितने ही प्राचीन मार्गों को, जीवन के कितने ही ढंगों तथा तरीकों को, छोड़ देना पड़ेगा।

ऐसे लोग क्या करें ?

सत्याग्रह-शास्त्र के सिद्धांतों का ग्रध्ययन प्रारम्भ करदें ग्रौर जब मस्ति-क्क में इसका स्पष्ट चित्र बन जावे तब ग्रपने को अनुशासन में लावें। बुराई की तीन शक्तियां हैं—संसार में ही नहीं, बल्कि मूलतः व्यक्ति में। इसलिए 'काम,' 'कोघ', 'लोभ' ये संसार में फूलते-फलते हैं। संसार राष्ट्रों में बंटा है और राष्ट्रों द्वारा इन्हें पोषण मिलता है। प्रत्येक जाति में ये वर्ग-युद्ध तथा तबाही उत्पन्न कर देते हैं; परन्तृ इनकी असली जड़ व्यक्ति में होती है। जब किसी मनुष्य के अन्दर ही ये शक्तियां कियाशील होकर उसकी शांति को नष्ट करदें, उसके मस्तिष्क में गड़बड़ उत्पन्न करदें, उसके हृदय को समस्त मानव-मण्डल के विरुद्ध नहीं तो उसके अधिकांश व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर बना दें, तो वह मनुष्य संसार में शान्तिपूर्वक नहीं रह सकता।

वह प्रधान गुण, जो प्रत्येक सच्चे सत्याग्रहियों के ग्राचरण का सिद्धांत है, साहस है। इस साहस का उपयोग केवल अपनी ही नीच प्रवृत्ति का मुका-वला करने में नहीं, बिल्क उन लुभावनी वस्तुग्रों के विरुद्ध भी करना चाहिए जो ऐसे संसार में उत्पन्न होती हैं, जहां 'काम' को गलती से प्रेम मान लिया जाता है, तथा लोभ जीवन की प्रतियोगिता का एक ग्रावश्यक बल बनकर फूलता-फलता है; जहां वे ही सफल प्रतियोगी जीवित रहने के योग्य होते हैं जो ग्रपने प्रतिद्वन्द्वियों के विरुद्ध कोच के बल का प्रयोग करते हैं—उसका वेष चाहे जितनी खूबी के साथ बदल दिया गया हो। हमको पग-पग पर आत्मा के उस साहस की ग्रावश्यकता होती है जो हमारे तथा हमारी विश्वात्मा से ग्राभिन्न अंतरात्मा के एकीकरण से उत्पन्न होती है।

सत्याग्रही का मार्ग कायर का मार्ग नहीं है। इस बात पर गांधीजी ने इतना जोर दिया है तथा इसने कितने ही यूरोपियनों को ग्रसमंजस में डाल दिया है, ग्रतः इस सम्बन्ध में गांधीजी के ही शब्दों को उद्धृत करना श्रेयस्कर है—

"में यह पसन्द करूंगा कि भारतवर्ष अपने गौरव की रक्षा के लिए शस्त्रों का सहारा छे, बजाय इसके कि वह कायरता के साथ स्वयं अपने ही गौरव को असहाय की भाँति मिट्टी में मिलता देखे।

''यदि हम कब्ट-सहिष्णुता के बल से धर्थात् ध्राहिसा से, ध्रपनी-श्रपनी स्त्री-जाति की तथा ध्रपने देवालयों की रक्षा नहीं कर सकते तो, यदि हम मनुष्य हैं तो, हममें कम-से-कम लड़कर इनकी रक्षा करने की योग्यता होनी चाहिए।''

कुछ दिन हुए, कुछ चीनी अतिथियों के प्रश्नों के उत्तर में गांधीजी ने बतलाया था कि बतौर एक राष्ट्र के अब चीन के लिए समय नहीं रहा कि अहिंसा का संगठन करे और जापान चीन में जो खराबी फैला रहा है उसका मुकाबला करे। शान्ति की सेना एक दिन में तैयार नहीं की जा सकती है भौर उसके सिपाही जितनी शीझता से बन्दूक चलाने के भद्दे कौशल को सीख सकते हैं उतनी शीझता से बुराई का सामना करने की उदात्त कला को नहीं सीख सकते। चीन में केवल व्यक्ति अहिंसा का पालन कर सकते हैं और यदि स्वर्गीय साम्राज्य के लोग पर्याप्त संख्या में सत्याग्रह के सच्चे स्वर्गीय विज्ञान को सीखना

१. चीनवाले अपने देश को स्वर्गीय साम्राज्य कहते हैं--मनु॰

तथा पालन करना सीख लें तो समय मानेपर—मौर समय कभी भी मा सकता है—वे जीन की मात्मा को बचा सकेंगे। गांधीजी ने समभाया कि "किसी राष्ट्र की संस्कृति उसकी जनता के हृदयों तथा मात्मा में निवास करती है....। जापान तलवार के जोर से दवा न पीनेवालों के गले में जबरदस्ती दवा नहीं डाल सकता।"

उन्होंने अपने अतिथियों से कहा कि आप अपने देशवासियों से कहें--"जापान के लोग हमारी आत्मा को अध्द नहीं कर सकते। यदि चीन की आत्मा को हानि पहुंची तो वह जापान के द्वारा नहीं पहुंचेगी।" यह सत्य सब राष्ट्रों पर लागू होता है, परन्तु ऐसे भी राष्ट्र हैं, जैसे इंग्लेंड, जो जल्दी से शान्ति की फौज खड़ी करके अपने घर का बन्दोबस्त कर सकते हैं, और इस प्रकार दूसरे लोगों को बचाने में सहायक हो सकते हैं। यदि इंग्लेंग्ड का शस्त्रनिर्माण-कार्यक्रम दूसरे लोगों को नकल करने के लिए प्रेरित कर सकता है, तो सत्याग्रह के पालन में उसका संगठित प्रयत्न दूसरों को भी ऐसा ही करने की स्फूर्ति क्यों नहीं दे सकता ? उसे उचित है कि वह "सीघे-सादे तथा दिव्य-जीवन से उत्पन्न होनेवाले शान्ति के मार्ग" पर चलने का संगठित आयोजन करे।

#### : 43 :

# हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए गांधीजी का अनशन

रेवरेगड फॉस वेस्टकॉट, एम. ए., एल-एल. डी. [ भारत के लाट पादरी और लार्ड विशय, कलकता ]

मुक्त से श्री मोहनदास करमचन्द गांधी के जीवन और उनके कार्य के किसी पहलू की महत्ता पर संक्षेप में कुछ लिखने को कहा गया है। मैं समक्ता हूं उसके उत्तर में मैं सितम्बर १९२४ में उन्हें जिन कारणों से इक्कीस दिन का उपवास करना पड़ा और उसके जो परिणाम हुए, उनका वर्णन करने से बढ़कर और कोई कार्य नहीं कर सकता।

उस वर्ष के ग्रीष्मकाल में हिन्दू-मुस्लिम तनाव भयावह स्थिति तक पहुंच गया था। इसका ग्रांशिक कारण था वह शुद्धि-आन्दोलन, जो स्वामी श्रद्धानन्द ने दिल्ली के ग्रास-पास के नव-मुस्लिमों में ग्रारम्भ किया था। महात्मा गांधी के लिए, जैसा कि उन्होंने कहा है, गत तीस वर्षों से हिन्दू-मुस्लिम एकता की चिता का एक प्रमुख विषय रहा है, इसलिए यह साम्प्रदायिक संघर्ष उन्हें ग्रत्यन्त करेश का कारण था। ज्यों-ज्यों एक के बाद दूसरा दंगा होता जाता

या, उनका क्लेश बढता जाता या। यहांतक कि अन्त में १७ दिसम्बर को उन्हें यह प्रेरणा हुई कि उन्हें २१ दिन का उपवास करना चाहिए। इस पर लिखते हुए उन्होंने कहा था--- "मेरा प्रायश्चित्त अनिच्छापूर्वक किये गए अप-राधों के लिए की गई एक दु:खित हृदय की प्रार्थना है।" इस तरह उन्होंने, जिन अपराधों के लिए हिन्दू दोषी थे, उनसे अपने को सम्बन्धित किया और उनकी जिम्मेदारी अपने पर ली। उन्होंने कहा-- 'एक-दूसरे के धर्म की निन्दा करना, अन्वाधन्य अथवा गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य देना, असत्य कहना, निर्दोष व्यक्तियों के सिर फोड़ना और मन्दिरों अथवा मसजिदों का ग्रपवित्र किया जाना ईश्वर के अस्तित्व से इन्कार करना है।" जब उन्होंने अपने मित्रों पर अपना धनशन करने का विचार प्रकट किया तो उनका उपवास छुड़ाने की हर तरह कोशिश की गई, लेकिन चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो,वह अपने निश्चयके पय से विचलित न होने का राम का, उदाहरण देकर ग्रपनी बात पर ग्रड़े रहे। १८ सित-म्बर को उनका उपवास शुरू हुआ और उसी दिन हकीम अजमलखां, स्वामी श्रद्धानन्द ग्रीर मौ॰मोहम्मदग्रली ने सब प्रकार के राजनैतिक विचारों के प्रमुख हिन्दुश्रों, मुसलमानों श्रौर दूसरी जातियों, यूरोपियन श्रौर हिन्दुस्तानी दोनों, के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्हें बहुत जल्दी दिल्ली में होनेवाली शांति-परिषद् में भाग लेने के लिए निमंत्रित किया था। करीब तीन सौ व्यक्तियों ने, जिनमें दोनों जातियों के श्रिधकांश नेता शामिल थे निमन्त्रण स्वी-कार किया; क्योंकि भारत के सब वर्गों के लोगों में गांचीजी के प्रति अगाध और स्नेहपूर्ण ब्रादर-भाव था, राष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप में गांधीजी का जो ब्रम्ल्य मूल्य था और उपवास से उनके जीवन के खतरे में पड़ने की आशंका थी ही, ग्रतः उसके कारण को दूर करने में जो भी प्रयत्न सम्भव हों, करने के लिए सब इकट्ठा हुए। गांधीजी ने खुद ग्रपने मित्रोंसे कहा था, 'मैंने यह उपवास मरने के लिए नहीं, बल्कि देश ग्रौर ईश्वर की सेवा में उच्चतर ग्रौर पवित्रतर जीवन व्यतीत करने के लिए किया है। इसलिए अगर में ऐसे संकटकाल के निकट पहुंचा (जिसकी कि एक मनुष्य की नाई बोलते हुए में किसी प्रकार की कोई सम्भावना नहीं देखता) जबिक मृत्यु थ्रौर भोजन दो में से किसी एकको चुनना होगा, तब निश्चय ही मैं उपवास भंग कर दुंगा।" ग्रन्त में २६ सितम्बर को संगम थियेटर में शान्ति-परिषद् का अधिवेशन श्रारम्भ हुग्रा। विस्तृत जन-समृह, मंच के सामने खुली जमीन पर बैठा था, मंच पर ईसा के सूलापर लटकते हुए दृश्य का परिचायक एक घ्षला-सा पर्दा लटका हुआ था, भीर मंच के एक स्रोर गादी पर गांधीजी का मढ़ा हुआ एक बड़ा चित्र रक्खा था। स्वागता-

ध्यक्ष मौ० मोहम्मदम्रली ने उपस्थित सज्जनों का स्वागत किया मौर संक्षेप में परिषद् का उद्देश्य बतलाया। इसका क्षेत्र सीमित था मौर वह था साम्प्रदायिक भगड़ों के धार्मिक कारणों पर विचार करना। यह तो ज्ञात ही या कि इन भगड़ों के राजनैतिक मौर मार्थिक कारण भी हैं; पर उनपर बाद को विचार किया जाने को था। पं० मोतीलाल नेहरू सर्वसम्मित से परिषद् के सभापित चुने गये। कुछप्रारम्भिक भाषणों के बाद इस परिषद् का पहला काम था करीब द० सदस्यों की एक 'विषय निर्वाचिनी समिति' नियुक्त करना, जो एक छोटी समिति के द्वारा बनाये गए मसविदों को प्रस्तावों के रूप में तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी छे छे।

परिषद् की कार्रवाई शुरूहोने के पहले गांधीजी ने एक सन्देश मेजकर इस बात पर जोर दिया था कि "जिस चीज की जरूरत है वह है हृदय की एकता। प्रत्येक व्यक्ति ने सत्य की जैसा देखा—समभा हो, उसे वही कहना चाहिए। यहांतक कि अगर इसमें दूसरों के उपासना-स्थानों को अपवित्र करना भी शामिल हो तो उन्हें वह भी वैसा ही कहना चाहिए। में उनकी इस ईमान-दारी की कद्र कहाँगा, हालांकि इससे में यह जान लूंगा कि उस हालत में अपने इस अभागे देश के लिए शान्ति नहीं है।"

सभापति की भ्रोर से रक्ला गया वह प्रस्ताव सर्वसम्मित से पास हुआ जिसमें गांधीजी के धर्म में "मनः पूतं समाचरेत्" के सिद्धान्त को स्वीकार और उपासना-स्थानों के भ्रपवित्र किये जाने, सच्चे दिल से और ईमानदारी के साथ भ्रपना धर्म-परिवर्तन करने के कारण किसी भी व्यक्ति के सताये जाने भीर जबदंस्ती धर्मान्तरित किये जाने की निन्दा की गई थी।

परिषद् के ग्रारम्भ होने से पहले चारों तरफ से इस बात की तरफ हमारा ध्यान दिलाया जारहा था कि हिन्दू-मुस्लिम-एकता प्रस्ताव पास कर लेने से नहीं, बल्कि एक मात्र हृदय-परिवर्त्तन से ही होसकती हैं। ग्रीर शुरू के दिनों के वाद-विवाद पर दृष्टि डालने से, मुभे मालूम हुग्रा कि, घीरे-घीरे वही हृदय-परिवर्त्तन हो रहा है। पर जिस समय हमने विषय-निर्वाचिनी समिति में छोटी कमेटी द्वारा तैयार किये गए प्रस्तावों पर विचार करना शुरू किया, भावों की कटुता ग्रीर तीव्रता एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगी, जिसके साथ-ही-साथ गहरे सन्देह की भावना लगी हुई थी। सद्भावना प्रदिश्त करनेवालों को ग्रविश्वास की दृष्टि से देखा जाता था ग्रीर उदारतापूर्वक बढ़ाये गए हाथ को बदले में ग्रिक लाभ उठाने की चाल समभा जाता था। लेकिन पांचवें दिन स्पिरिट में एक निश्चित परिवर्तन दिखाई दिया ग्रीर जब मौलाना ग्रबुल कलाम ग्राजाद

के अपना भाषण समाप्त कर चुकने के बाद, जिसकी कि उत्कृष्ट वाग्मिता और भावों की उदारता के कारण मुक्तकण्ठ से प्रश्नसा हुई, एक प्रश्नकर्ता ने उनसे पूछा कि बदले में उन्हें क्या-क्या रिग्रायतें मिलने की श्राशा है, तो सभा में चारों तरफ से उसके प्रति तिरस्कारपूर्ण श्रावाजें उठने लगीं। यह स्पष्ट दिखाई देने लगा कि बदले की पुरानी भावना का स्थान सहिष्णुता की भावना लेती जा रही है और धार्मिक विश्वास और रीति-रिवाजों के मतभेद उचित सम्मान के योग्य समभे जाने लगे हैं। बहस के शुरू में वक्ता मुख्यतः श्रपनं अधिकारों पर जोर देते थे, लेकिन श्रव उनमें श्रपनी जिम्मेदारियों और अपने आवश्यक कर्तव्यों की भावना दिखाई देने लगी।

उपवास के ग्यारहवें दिन गांधीजी की हालत कुछ चिन्ताजनक होगई स्रीर बैठक के बीच ही मुक्ते श्री. सी. एफ. एण्डरूज का जरूरी पैगाम मिला कि मैं फौरन स्राजाऊं। मैंने रास्ते में डॉ॰ अब्दुल रहमान को अपने साथ ले लेना मुनासिब समका और उन्होंने उस शाम को और जांच करने के लिए कहा। इस बीच परिषद् काफी देर तक हकी रही। तबतक गांधीजी ने श्री एण्डरूज को सौर मुक्ते उनकी शाम की प्रार्थना के समय हम ईसाइयों का प्रसिद्ध अंग्रेजी भजन, जो इधर असें से उनका प्रिय भजन था, गाने को कहा। वह है:—

लिये चलो ज्योतिमंय, मुक्तको सघन तिमिर से लिय चलो !

रात ग्रंथेरी, गेह दूर है, मुझे सहारा दिये चलो !!

यामो ये मेरे डगमग पग,

दूर दृश्य चाहे न लगें दृग—

मुझे अलं है देव, एक डग!

कभी न मैंने निस्सहाय हो मांगा—'मुक्तको लिये चलो!' निज पय आप खोजता-लखता! पर तुम श्रव तो लिये चलो! लिये चलो, ज्योतिमंय मुक्तको सघन तिमिर से लिये चलो!

प्यारा था मुक्तको जगमग दिन हेय मुक्ते थे ये भय ग्रनगिन ग्रहंकार से गया सभी खिन मेरे पिछले जीवन को प्रिय, मन में रखकर ग्रब न छलो ! लिये चलो, ज्योतिर्मय, मुक्तको सघन तिमिर से लिये चलो !

जबतक है तेरा बल सिर पर, हूंगा में गतिशील निरन्तर, बीहड़-दलदल, बौल-प्रलय पर, तबतक, जबतक रात ग्रंथेरी रम्य उषा में ग्रा बदली, चिरप्रिय कीये देवदूत वे, मृसकाते फिर मुझे मिलो ! लिये चलो, ज्योतिर्मय मृभको सघन तिमिर से लिये चलो !' कमरे का मन्द प्रकाश, पलंग पर सहारे से ग्रंघलेटी वह दुवंल-मूर्ति ! एक विलक्षण मर्मस्पर्शी दृश्य था।

डाक्टर की रिपोर्ट मिलने पर खैर निश्चिन्तता हुई। कष्टदायक लक्षण निश्चित रूप से कम हो गये थे, और भय का कोई कारण नहीं रह गया था।

परिषद् के परिणामों का चारों तरफ हार्दिक समर्थन के साथ स्वागत हुआ, यद्यपि यह ग्राम घारणा थी कि हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित होने का काम समय लेगा। = ग्रक्तूबर को मनाये गए 'एकता-दिवस' पर कलकत्ता के 'स्टेट्समैन' में जिन बहुत से प्रसिद्ध लेखकों के सन्देश प्रकाशित हुएथे, उनमें एक लेखक ने बड़ी ग्रच्छी तरह इस बात को व्यक्त किया था। लिखा था— "जहां सुस्पष्ट भौर प्रबल राजनैतिक युवितयां सर्वथा ग्रसफल हुई, वहां गांघीजी के

रै. मूल अंग्रेजी कविता इस प्रकार है:— Lead, kindly Light, amid the encircling gloom Lead Thou me on:

The night is dark and I am far from home, Lead Thou me on.

Keep Thou my feet, I do not ask to see
The distant scene; one step enough for me.
I was not ever thus, nor prayed that Thou
Shouldst lead me on;

I loved to choose and see my path; but now Lead Thou me on.

I loved the garish day, and spite of fears,
Pride ruled my will: remember not past years.
So long Thy power hath blest me, sure it still
Will lead me on.

O'er moor and fen, o'er crag and torrent, till The night is gone;

And with the morn, those angel faces smile, Which I have loved long since and lost awhile उपवास से उत्पन्न घामिक भावनाएं सफल होगईं। लेकिन लाखों आदिमियों में सिह्ण्णुता से काम लेने की आदत डालने का कहीं अधिक कठिन कार्य अभी बाकी पड़ा है।" बाद की राजनैतिक घटनाओं के कारण, जिन्होंने राजनैतिक और अधिक तनातनी को और अधिक बढ़ा दिया है, यह कार्य सरल नहीं हो सका। अगर शान्ति का राज्य स्थापित करना है तो गांधीजी ने जिस, मानव-मात्र के हृदय में ईश्वर को प्रस्थापित करने के उद्देश्य से उपवास आरम्भ किया था, वह अबश्य पूरा किया जाना चाहिए; क्योंकि एकमात्र इसी तरीके से मनुष्य की परस्पर विरोधी इच्छाओं को ईश्वर की एक सर्वोपिर इच्छा के नियंत्रण में लाया जा सकता है।

#### : 48 :

# महात्मा गांधी और कर्मग्य शान्तिवाद

रेवरेएड जैक सी. विंसलो, [पूना और बन्दन]

महात्मा गांधी के चरित्र भीर शिक्षा से खुद मुक्त को प्रेरणा मिली ह, उसके सम्बन्ध में में बहुत कुछ लिख सकता था। उनके साथ परिचय, मेरे जीवन का एक परम सौभाग्य है। लेकिन इस संक्षिप्त लेख में में सिर्फ एक विषय पर जोर देना चाहता हूं, भीर वह यह कि उन्होंने संसार को इस तरह का शांतिवाद बतलाया है, जो सचमुच युद्ध का स्थान ले सकता है।

वह शांतिवाद जो पश्चिम में अक्सर प्रकट हुआ है, सफलता-पूर्वंक युद्ध प्रणाली का स्थान नहीं ले सकता। अवश्य ही युद्ध का निषेध करने में और अपने इस विश्वास में वह सही है कि युद्ध विजयी और विजित दोनों ही के लिए समानरूप से केवल और अधिक तबाही ही लाता है। उसका यह प्रतिपादन भी सही है कि अहिंसा का मार्ग उच्चतर मार्ग है। लेकिन पश्चिमी शांतिवाद में एक दोष यह है कि उसमें बुराई के मुकाबले में सुदृढ़ और सफल आक्रमण करने की शक्ति नहीं है। वह बड़ी आसानी से निष्क्रियता में डूब जाता है। जिन लोगों का खून अत्याचारों के खिलाफ गुस्से से उबल रहा है और जो हमलों को रोकने का कोई उपाय करने के लिए उतावले होरहे हैं, वे शांतिवादी को ऐसी ज्यादती के सामने आत्म-तुष्ट और निकम्मा बना बैठा मानते हैं (और उनका ऐसा मानना सर्वथा अनुचित भी नहीं है)। उनकी दृष्टि में शांतिवादियों का तरीका ऐसे कामों का मुकाबला करने की आशा नहीं

विलाता जैसे इटली का अबिसीनिया पर आक्रमण अथवा जमंनी में यहूदियों के खिलाफ अमल में लाये गए तरीके। यही कारण है कि अपने पीछे उच्च नैतिक बल होने का दावा करने पर भी वस्तुत: पश्चिमी शांतिवाद को सच्चे ईसाइयों तक का पूर्ण या व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। शांतिवादी आमतौर पर यह घारणा बना छेता है कि बहुसंख्यक ईसाई उसके मार्ग का परित्याग इसलिए करते हैं कि वह जो नैतिक मांगें करता है, वे उनके लिए बहुत ऊंची हैं। जब कि वास्तव में बहुत से उसका परित्याग इस कारण करते हैं, कि उनकी नजरों में वे मांगें बहुत नीची दिखाई देती हैं। कई ईसाइयों की दृष्टि में शान्तिवादी नैतिक अपराधों के प्रति ऐसी उदासीनता रखने के अपराध के अपराधी हैं, जो कि सत्यनिष्ठता और प्रेम के उच्चतम आदर्श से गिरी हुई हैं। मंगलमय ईश्वर अमंगल और अनीति के साथ कभी समझौता नहीं करता है और उन ईसाइयों की शान्तिवादियों से मांग है कि उनमें भी बुराई के प्रति ऐसे ही प्रबल विरोध के भाव की अलक मिलनी चाहिए।

इसी रूप में महात्मा गांधी की आकामक शान्तिवादिता पश्चिम के साधा-रण शांतिवाद से उच्चतर सिद्ध होती है। अवश्य ही गांधीजी के सत्याग्रह में शान्तिवादी का चाहा हुआ श्रांहसा का सारा तत्त्व मौजूद है, श्रौर वह तत्त्व सर्वोच्च श्रौर सर्वाधिक सिक्तयरूप में है। गांधीजी लिखते हैं 'श्रंग्रेजी में 'श्रांहसा' शब्द का वास्तिविक श्रमुवाद 'प्रेम या उदार हृदयता' है।" "अपने सिक्तय रूप में श्रांहसा का अर्थ है विशाल-से-विशाल प्रेम, बड़ी-से-बड़ी उदार हृदयता।" "मेरे लिए ईश्वर को जानने का एकमात्र उपाय है—श्रांहसा, प्रेम।" विरोधी के प्रति केवल सब प्रकार की हिंसा से ही नहीं, बिल्क सब प्रकार की दुर्भाव-नाश्रों श्रौर कटु विचारों से भी दूर रहना तथा प्रेम श्रौर श्रात्मपीड़न के द्वारा उसे जीतने की लगातार कोशिश करना तत्याग्रह का सार है। इतने पर भी सत्याग्रह श्रपने में निर्भय श्राकामक गुण भी रखता है। वह गुण है बुराई के विरोध में श्रपने पास के श्रात्म-बल का श्रधिक-से-अधिक प्रयोग; श्रौर वह शक्ति जबतक उस बुराई पर विजय प्राप्त नहीं कर लेती, चैन नहीं लेगी, चाहे उसकी प्राप्ति के लिए जरूरत हो तो मौत भी मिले।

मारत पर अंग्रेजों के आधिपत्य को एक अभिशाप, और उसे अपने देश और खुद अंग्रेजों के लिए हानिकर मानकर गांधीजी ने अपने-आपको, अपनी आत्म-शिक्ति को पूरे जोर के साथ अंग्रेजी राज के अन्त करने के लिए लगा दिया। बदेशी के प्रति घृणा न रखते हुए, उसके प्रति एकमात्र प्रेम और सद्भावना ४ खते हुए भी अपने इसी विश्वास के कारण वे विदेशी जुए को उखाड़ फेंकने के लिए डटकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने देश-भाइयों को पश्चिमी आधिपत्य की नैतिक बुराइयों के मुकाबले में बिना विरोध किये निष्क्रिय होकर बैठ जान की सलाह नहीं दी। वरन् इसके विपरीत उन्होंने अपनेको इस 'गुलाम-मनोवृत्ति'को तोड़ने में लगा दिया; जिसे वह नैतिक दृष्टि से बलात् विरोध से भी गिरा हुआ समभते थे, और अपने अहिंसात्मक असहयोग के द्वारा उन्होंने भारत को स्वर्तन्त्रता-प्राप्ति का एक ऐसा उपाय बतलाया जिसमें एक ही साथ बदी को लक्कार थी और घृणा का लेश न था। इसमें विदेशी शासन पर हिंसात्मक युद्ध के जैसी निश्चित दृढ़ता के साथ प्रचण्ड आक्रमण की आवश्यकता होती है और इतने पर भी वह चाहता है कि इसमें भाग लेनेवालों में उच्चतम आत्मानु-शासन, स्वयं कष्टसहन और प्रेम का भाव हो।

यह ध्यान रखना चाहिए कि सत्याग्रह का यह तरीका ईसा के तरीके के बहत-कूछ समान है। महात्मा गांघी ने ईसामसीह को 'सत्याप्रहियों का राजा' माना है। यह सच है कि ईसा ने अपने को रोमन आधिपत्य मिटाने के काम में कभी नहीं लगाया। उन्हें विदेशी ग्राधिपत्य की बुराइयों के मुकाबले ग्रपने ही लोगों और नेताओं के पाप एवं अपराधों का अधिक खयाल रहा। लेकिन इन पापों के खिलाफ उन्होंने कड़े-से-कड़ा विरोध प्रदर्शित किया, जिसके परिणाम में अन्त में उन्हें अपनी जान तक देनी पड़ी। इतने पर भी इन पापों के भागियों के प्रति उन्होंने जो प्रेम प्रदर्शित किया उसमें कभी भी हिचकिचाहट नहीं आई, बल्कि वह ग्रधिक बढ़ा ही, और ग्रंत में तो उन्होंने उनको ग्रीर सब मनुष्यों के हृदय को जीतने और उनका उद्धार करने के लिए उनके हाथों प्रसन्नतापूर्वक चरम-सीमा तक कष्ट-सहन कर कठोरतम दण्ड सहा । मेरा विश्वास है कि यूरोप को ग्रीर दुनिया को ग्राज उन बुराइयों के मुकावले में जिनसे मानव-समाज के लिए ग्रकथनीय ग्रापदाग्रों का खतरा है, निष्किय नहीं, बल्कि आकामक शान्तिबाद की जरूरत है। वह है ईसा का यह सत्याग्रह, जिसे महात्मा गांबी ने उनसे 'पर्वत पर के उपदेश' श्रीर टॉल्स्टॉय से (साथ ही स्वयं ग्रपने हिन्दू धर्मशास्त्र से ) सीखा है।

यूरोप की ग्राज की हालतों में इस सिद्धान्त का ग्रमल में लाया जा सकना ग्रासान नहीं है। उदाहरण के लिए, जर्मन ग्रीर ग्रास्ट्रियावासी यहूदियों के खिलाफ जिन दमनकारी उपायों को काम में लाया गया, उन्हें उन उपायों का ग्राहिसात्मक मुकाबला करने के लिए संगठित करना उनके नेताग्रों के लिए कुछ हलका या ग्रासान काम नहीं होता। यह सर्वया निश्चित था कि इसका मतलब होता उनमें से कुछ का बलिदान। लेकिन संसार में इस प्रकार के बलिदान का जो नैतिक और आध्यात्मिक ग्रसर होता उसका परिणाम अपार महत्त्व का होता, जैसा कि अभी भी जेलों में पड़े हुए जमेंन पादिरयों के मूल बिलदान का हो रहा है। फिर मी, अगर सत्याग्रह के तात्कालिक प्रयोग का समक्त में या व्यव-हार में आ सकना आसान न हो, तो भी स्वयं उसका सिद्धांत तो निश्चय ही सब सन्देहों से परे हैं और मेरे विचार में भावी संकट से श्रिधकाधिक सजग दुनिया के लिए वही अपने में एकमात्र कुंजी या चाबी रखता है, जो पागल-खाने से मुक्त होकर विवेक और शान्ति के प्रकाश में आने के द्वार को खोल सकती है।

बहुत दिनों से मेरे दिमाग में यह विचार चक्कर काट रहा है कि क्या महात्मा गांधी के लिए, इस ग्रायु में जब कि वह ग्रपनी सब प्रवृत्तियां छोड़-कर ग्रपनी ग्रन्तिम मुक्ति के लिए संन्यासी की-सी शांति की साधना के ग्रधि-कारी हैं, ग्रपने समस्त जीवन के कार्य को सफल बनाने के लिए, अब भी, यहां पश्चिम में, यूरोप के सब राष्ट्रों के नेतृत्वहीन उन लाखों-करोड़ों लोगों का, जो बिना युद्ध भौर वैर के प्राप्त की गई न्याययुक्त और स्थायी सुलह और शांति चाहते हैं, नेतृत्व करके यह बताने का काम बाकी नहीं है कि हमें कौन-कौन-सा काम ग्रीर क्या-क्या कष्ट सहन या बलिदान करना चाहिये जिससे कि उपर्युक्त शान्ति प्राप्त होसके ?

#### : 44 :

# गांधीजी का नेतृत्व

एच जी बुड, एम, ए डी डी [ बुडबुक, सेली ब्रोक, बींमेड्स ]

फूल-मालाएं गूंथना एक भारतीय कला है, ग्रीर एक कोरा अंग्रेज ग्रगर किसी महान् नेता की प्रशंसा में श्रद्धा की एक ग्रञ्जलि समर्पित करने का प्रयत्न करे तो उसमें उसके ग्रसफल होने की सम्भावना रहती है। ग्रगर वह किसी विशेष सावधानी ग्रीर गम्भीरता के साथ लिखता है तो उसमें वास्त-विक गुणग्राहकता का ग्रभाव दिखाई देता है। अगर वह ग्रपनेको ग्रंघाधुन्ध प्रशंसा के लिए खुला छोड़ देता है तो उसमें वास्तविक सचाई का अभाव प्रतीत होगा। फिर भी, मेरी भेंट कितनी ही तुच्छ ग्रीर नगण्य क्यों न हो, गांबीजी के इकहत्तरवें जन्म-दिवस पर पहुंचने पर, में उन्हें बधाई देने के निमन्त्रण को ग्रस्वीकार नहीं कर सकता। इससे कम-से-कम इतना तो होगा कि

भारतीय जनता का उन्होंने जो नेतृत्व किया है और उसका मुभ पर जो प्रभाव पड़ा है, उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ कहने का मौका मिल जाता है।

इतिहास में मनुष्य की महत्ता ग्रामतौर पर उसके चरित्र ग्रौर गण की अपेक्षा उसके प्रभाव के विस्तार और पायेदारी से नापी जाती है। यह एक माप है जिसे इतिहासकार भुला नहीं सकता और जिससे कि साधारण बुद्धिका समा-धान होजाता है। इस तरह के माप से नापे जानेपर-हिटलर,स्टेलिन,मुसोलिनी मादि डिक्टेटर माज दुनिया के महापुरुष हैं। खासकर हिटलर कोलोसस की तरह हमारी छोटी-सी दुनिया पर सवारी गांठे हुए हैं। ब्रादिमियों के मन ब्रीर जीवन पर उसका ऐसा दबदबा है कि अगर भीषणता का खयाल न करें तो वह हास्यप्रद ही लग सकता है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि उस व्यक्ति में ग्रवश्य महानता के कुछ तत्त्व हैं, जिसके कार्यों का इतने सारे लोगों के भाग्यों पर ग्रसर पड़ता है। फिर भी ईसाई के लिए इस तरह की महानता न तो परम साध्य है, न प्रशंसनीय । ईसा के समय में दुनिया भर में सिकन्दर महान् समका जाता था। कुशल सेनानी श्रीर शाही शासक के रूप में उसके उल्का के समान चमकीले एवं दूत जीवन ने मनुष्य की कल्पनाम्नों को प्रभावित ग्रौर उनकी महत्त्वाकांक्षाग्रों को प्रज्वलित कर दिया था। जुलियस सीजर जब तैंतीस वर्ष की अवस्था में स्पेन में सरकारी खजाञ्ची था,इस खयाल से शोकाभि-भूत होगया कि यद्यपि में उस उम्र तक पहुंच गया हं जिसमें कि सिकन्दर मर गया था, फिर भी मैंने कोई महान कार्य नहीं किया। ईसा के समय के राष्ट्रों में जिनकी गिनती महान् राष्ट्रों में की जाती थी, वे, वे राष्ट्र थे जिन्होंने विस्तृत भूभागों को हड़प लिया था और बहुसंख्यक लोगों पर शासन करते थे। किन्तु ईसा ने हमारे सामने दूसरे ही ग्रादर्श रक्खे-जो बड़ा या उच्च होना चाहता हो वह सेवक बने । मनुष्यों के हृदय में से अभी प्राचीन मृति-पूजा का उन्मूलन नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह सिकन्दर ने यूनान और रोम की, दुनिया की, कल्पनाशक्ति को मोह लिया था, उस तरह नेपोलियन उन्नीसवीं सदी के यूरोप पर अपना जादू नहीं चला सका। ईसा ने विजेता की शान को धूमिल किया और सेवक के दर्जें को ऊंचा चढ़ा दिया। ईसा के सब अनुयाइयों की दृष्टि में महानता प्रभुताधारियों में नहीं, बल्कि उन लोगों में है जो अपनको दीन ग्रीर दलितों की सेवा में लगा देते हैं। कोढियों के बीच रहनेवाले पादरी डेमीन ग्रीर ग्रफीका में सेवा के लिए ग्रपना जीवन खपा देनेवाले डेविड लिविग्स्टन जैसे व्यक्ति वास्तविक महानता की प्रतिमृति समभे जाते हैं। अपने समकालीन

१. रोड्स द्वीपस्य एपोलोदेव की विशाल मृति ।

व्यक्तियों में लेवराडोर के श्री डबल्यू० टी० ग्रीनफेल में,जापान के टी० कागावा में भौर पश्चिमी अफीका के प्राचीन जंगलों में बसे श्रलबर्ट स्विट्जर में सच्ची भौर स्थायी महानता दिखाई देगी।

गांघीजी की यह विशेषता है कि दोनों ही सूचियों में उनका स्थान है। जो लोग राजनैतिक दृष्टि से महान् हैं, उनकी सूची में भी और जो आध्यात्मिक दृष्टि से महान् हैं, उनकी सूची में भी दोनों में उनका एक-सा स्थान है। प्रायः दोनों तरह की महानताएं एक साथ किसी व्यक्ति में नहीं आतीं और वास्तव में एक-दूसरे के साथ शायद आसानी से मेल भी नहीं खातीं। गांघीजी ने सार्व-जित्क विषयों पर और भारत और बिटेन के सम्बन्धों पर ऐसा प्रभाव डाला है कि जिसके कारण वर्तमान युग के राजनैतिक इतिहास में उनका एक अनुप्य स्थान बन गया है; यह बात भारतीय जनता के लिए बड़े श्रेय की है। उसने एक सच्चे नेता को पहचाना और उसका अनुगमन किया है। गांघीजी के नेतृत्व ने भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को वर्तमान युग के भयावह राष्ट्रवाद की सतह से ऊँचा उठा दिया है। यह राजनैतिक अनीतिवाद की,जो पश्चिमी सभ्यता को खा जाने को तुली है, अत्यावश्यक और प्रेरणाप्रद प्रतिक्रिया का एक अंग है।

हिटलर और मुसोलिनी 'निरंकुश राष्ट्रवादी' झहंभाव तथा नग्न और निलंज्ज पाशविक राजनैतिक सत्ता के पोषक हैं! जिसे वे स्वजाति के हित में समऋते हैं, उसकी प्राप्ति के प्रयत्न में उन्हें किसी बात की हिचकिचाहट नहीं होती और उसके लिए वे किसी तरह के नैतिक नियमों का बंधन स्वीकार नहीं करते । प्रत्येक राष्ट्रीय ग्रान्दोलन का झुकाव इस चरमसीमा तक पहुंच जाने की स्रोर होता है स्रोर स्रचिकांश राष्ट्रों के स्वतन्त्रता-प्राप्ति के स्रान्दोलनों पर संग-ठित भीषण अत्याचारों और राजनैतिक हत्या के अपराघों की छाप लगी हुई है। मायलैंण्ड की स्वतन्त्रता के उद्देश्य में भ्रायरिश बन्दूकचारियों की हलचलों से बड़ी क्षति पहुंची, और आतंकवादी, प्रत्येक कार्य को, जिसे वे सहायता पहुंचाना बाहते हैं,नीचे गिरा देते हैं। इतने पर भी जिस समय राष्ट्रीय भावनाएं उभार पर होती हैं, यह याद रखना आसान नहीं रहता कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें कि एक व्यक्ति को ग्रपने देश के हित में नहीं करनी चाहिए। ग्रीर जब नेता ही मूल जाते हैं तब सैनिकों ग्रौर अनुचरों से कठोर नियमों के पालन की ग्राक्षा नहीं की जा सकती। भारत का राष्ट्रीय म्रान्दोलन भी मृत्याचारों और ज्याद-तियों से रहित नहीं रहा है, लेकिन कम-से-कम उनके पास एक ऐसा नेता है, जिसने अपनी आवाज इन चीजों के खिलाफ उठाई है। इस समय जर्मन और इटालियन जनता का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में है, जिनका कोई भी तटस्थ

दर्शक ब्रादर नहीं कर सकता, और न जिनके शब्दों पर कोई व्यक्ति भरोसा ही कर सकता है। भारत की राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व अब भी एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में है, जिसके उद्देश्यों की कदर की जाती है और जिसकी सचाई पर वे लोग भी सन्देह नहीं करते, जिनके लिए कभी-कभी उनके विचारों की दिशा को समफ सकना कठिन हो जाता है, या जो उनके वास्तविक निर्णयों को गलत समफते हैं। परिणाम यह हुआ कि भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन ने उन लोगों तक से बहुत हद तक सम्मान प्राप्त किया है, जो उसे नापसन्द करते हैं और उसका विरोध करते हैं।

यहिंसात्मक यसहयोग की विधि यहिंसा के सिद्धान्त के आधार पर है, जो कि भारत की धार्मिक और नैतिक परम्परायों में बहुत यधिक व्यापक है। इस प्रकार इस उपाय को अमल में लाने की गांधीजी की कोशिशों से भारत की भावना विशेषतः प्रतिबिध्वित हुई है। भारतीय विचार और जीवन में ग्राहिंसा के जिस पूर्ण या निरपेक्ष रूप की कल्पना की गई है, पश्चिम ने उसे ज्यों-का-त्यों कभी भी स्वीकार नहीं किया है। इसकी सम्भावना नहीं है कि उसे कभी निरपेक्ष रूप में माना जायगा, क्योंकि वह आमतौर पर व्यक्तित्व के मूल्य की अपेक्षा सामान्य जीवन के मूल्य को अचा चढ़ाती प्रतीत होती है। लेकिन राजनीति में ग्राहिंसा के प्रयोग के सिद्धान्त ने पश्चिम के बहुत-से लोगों में एक नई अन्तर्वृद्धि और भारत के हृदय के बारे में एक नई उच्च धारणा पैदा की है।

लेकिन गांधीजी के अहिंसात्मक असहयोग में किये गए इन प्रयोगों में एक महान् भारतीय परम्परा की महत्ता के प्रकाश में आने के सिवा कुछ श्रौर भी चीज मौजूद हैं। उन्होंने अन्याय के विरोध और न्याय की प्राप्ति के लिए नया ही तरीका बतलाया है। वास्तव में हमें श्रीहंसा के बारे में अतिर्राजत दावा नहीं करना चाहिए। कल्पना यह है कि जो लोग इस उपाय को ग्रहण करते हैं वे स्वयं कब्ट फेलना श्रौर दूसरे को कब्ट पहुंचाने से बचाना स्वीकार करते हैं। व्यवहार में दूसरी शर्त को पूरा करना बड़ा कठिन है। श्रीहंसात्मक श्रसह-योग का सबसे श्रीधक प्रकट रूप है श्राधिक बहिष्कार, श्रौर इसमें हमेश। किसी-न किसी हदतक दूसरे को कब्ट पहुंचाना शामिल रहता है। और न इसी आधार पर हम श्रीहंसा को तरजीह दे सकते हैं कि उनके हिंसा की बनिस्बत ज्यादा कारगर होने की संभावना है। ऐसी दुनिया में, जहां कि कुछ श्रादिमयों ने परपीड़न को धर्म श्रौर पाशविकता को एक प्रथा बना लिया है, अहिंसात्मक श्रसहयोग का, कम-से-कम तात्कालिक परिणाम तो प्रत्यक्षतः निर्थंक बलिदान

होगा। लेकिन सब कुछ कहे जाने के बाद, श्राहंसात्मक श्रसहयोग के तरीके युद्ध की सामूहिक विषमताओं और बुराइयों की अपेक्षा श्रपरिमित रूप से स्वच्छतर श्रीर उच्चतर हैं। श्रीर हमारी दुनिया को गांधीजी की यही चुनौती है,—'क्या बुराइयों का मुकाबला करने और श्रन्यायों को ठीक करने के लिए पाशिवक शिक्त के प्रयोग श्रीर युद्ध के वर्तमान भयंकर शस्त्रों के सिवा श्रीर कोई मार्ग नहीं हैं? श्रीर श्रगर कोई है तो क्या वे लोग जो मानवता की रक्षा के लिए चितित हैं, उसकी तलाश करने श्रीर उसपर चलने के लिए बाध्य नहीं हैं? सब के ऊपर क्या उन लोगों को जो ईसा के आत्म-बलिदान में विश्वास रखते हैं, श्रपने को उससे बंधा हुशा नहीं समक्षना चाहिए? गांधीजी का नेतृहब युद्ध के भय श्रीर उसके लिए होनेवाली तैयारियों से परेशान दुनिया के लिए एक चुनौती श्रीर श्राशा की एक किरण के समान सामने श्राता है।

अगर गांधीजी डिक्टेटरों जैसे राष्ट्रीय नेताओं की श्रपेक्षा श्रधिक ऊंची सतह पर माने जाते हैं, तो इसका एकमात्र कारण यह है कि उन्होंने राजनैतिक आन्दोलन के क्षेत्र में नैतिक सिद्धान्तों को ग्रपनाया है; बल्कि उनकी दरिद भौर पीड़ितों के उन सेवकों में गिनती किया जाना भी है, जो ईसा के माप से नापे जाने पर महान् ठहरते हैं । कुछ भी हो, गांधीजी की स्वराज्य की मांग भारत की पतनकारी दरिद्रता के साथ जबर्दस्त मुकाबले की ग्राशा से प्रेरित रही है। उनकी ब्रिटिशराज्य की मुख्य ग्रालोचना इस ग्राधार पर नहीं है कि वह ब्रिटिश या विदेशी राज्य है, जितनी इस ग्राधार पर कि उसने गरीबों की अवहेलना की है। जिन बातों की उन्हें निश्चित चिन्ता रहती है, वह है दरिद्रों की, मन्ध्यता को ऊंचा उठाना, गांव के संघ-जीवन का पुनरुद्धार भीर बहिष्कृतों की समाज के ग्रंग के रूप में पुनः प्रतिष्ठा । इन सबमें गांधीजी कागावा ग्रीर स्वीट्जर के समकक्ष हैं, और वह खुद इस बात को स्वीकार करेंगे कि कम-से-कम कुछ हद तक उनकी प्रेरणा का स्रोत वही है, जो कि इनका है। यहां उनका जीवन और कार्य स्पष्टतः ईसा की,जोकि अपराधियों और पापियों का मित्र कहा जाता है, भावना से मिलता हुआ है। शोषित और पीड़ित वर्ग के प्रति उनकी ब्रात्मोत्सर्गमयी सेवा - निष्ठा में प्रकट होनेवाली उनकी इस वास्तविक महत्ता पर ही उनकी चिरस्थायी कीर्ति कायम रहेगी।

अहिंसा (प्राणों को आघात न पहुंचाना) और सत्याग्रह (आत्मिक बल पर निर्भर रहना) उच्च सिद्धान्त हैं और राजनैतिक व्यवहार के लिए एक नये रूप में उन्होंने कुछ शानदार कोशिशों की प्रेरणा की हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी सिद्धान्त तबतक अपनी वास्तविक अभिव्यक्ति और पूर्ण चरितार्थता को नहीं पहुंचता जबतक कि वह पाप क प्रति क्षमाशीलता में लीन नहीं होजाता। ग्रपने दोषों को स्वीकार करने की तत्परता ग्रौर ग्रपने प्रति किये गए अपराधों को क्षमा करने की सदिच्छा के वास्तविक ग्राधार पर ही राजनीति, स्थिर राष्ट्रीय जीवन और विशद्ध अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नींव खड़ी की जानी चाहिए। गांवीजी का सत्याग्रह क्षमादान की इस व्यवस्था के बिलकुल निकट आता है। लेकिन फिर भी वह उसमें पूर्णरूपेण मूर्तिमान नहीं है। किसी सु-निश्चित योजना की अपेक्षा दैवयोग के कारण प्राय: दो शताब्दियों से भारत और ग्रेट-ब्रिटेन का भाग्य ग्राश्चर्यजनक रूप से एक-दूसरे के साथ गुषा हुआ है। बिटिश कारनामों में ऐसी बहुत बातें हैं, जिन्हें क्षमा कर देने की जरूरत है। साम्राज्यवादिता के कारण भारतीय श्रीर ब्रिटिश जनता के संम्बन्ध विषाक्त हो गये हैं और कदाचित पूर्ण सम्बन्ध-विच्छेद ही उस विष को दूर कर सकता है। भीर स्पष्ट ही वह समय प्रागया है जब कि भारत को अपनी पसन्द के नेताओं की अधीनता में अपने भाग्य का निर्णय कर लेना चाहिए। अवश्य ही अगर हमें जुदा होना हो, तो क्या हम क्षमा और सहिष्णुता की भावना के साथ जुदा नहीं हो सकते ? ग्रीर ग्रगर हम भारतीय ग्रीर बिटिश दोनों ही सच्चाई के साथ भीर व्यवहारतः अपराघों की क्षमा के सिद्धांत में विश्वास रखते हों, तो क्या हमें जुदा होने की कोई आवश्यकता भी है ? राष्ट्रीय ब्रहंभाव से पीड़ित और थिकत दुनिया को कितना प्रोत्साहन मिले, ग्रगर ब्रिटिश साम्राज्यवाद ग्रौर ग्रीह-सात्मक असहयोग दोनों ही लुप्त होसकें और मारत और ब्रिटेन के बीच, पूर्व भौर पश्चिम के बीच,हार्दिक साभेदारी उनका स्थान ले सके। गांधीजी की इक-हत्तरवीं जन्मतिथि मनाने अथवा अपने देशवासियों और मानव-समाज के प्रति की गई उनकी सेवा के लिए ईश्वर का गण मानने के लिए मेरी कल्पना में इससे बढ़कर ग्रीर कोई मार्ग नहीं हो सकता कि उक्त दोनों ही देशों की जनता के हृदयों में क्षमादान की वह भावना उत्पन्न होने की कल्पना करूं, जो सम्भव है सच्ची सुलह और सुस्यायी मैत्री के रूप में फलीभूत हो।

### : ५६ : गांधीजी—-सैंतालीस वर्ष बाद सर फ्रांसिस यंगहसबैण्ड, के. सी. एस. आई. [लन्दन]

महात्मा गांबी अब संसारभर में प्रसिद्ध होनुके हैं। उनकी यह प्रसिद्धि इसलिए नहीं है कि उन्होंने भय और आशंकाओं का ऐसा वातावरण पैदा किया

जो राष्ट्रों को शस्त्रास्त्रों की होड़ में सबसे ग्रागे रहने के भीषण संघर्ष की ग्रोर वकेलता है, बल्क इसलिए हुई है कि उन्होंने स्वयं ग्रपने देशवासियों में साहस उत्पन्न कर उन्हें नैतिकता के पथ पर ग्रग्नसर किया। लेकिन पहलेपहल जब मुभे उनका परिचय हुआ, वह एक सबंधा मामूली शिष्ट और श्रग्नेजी शिक्षा-प्राप्त नवयुवक थे। यूरोप ग्रानेवाले हजारों दूसरे भारतीयों ग्रौर उनमें एक रत्ती भी अन्तर नहीं मालूम होता था। उनकी ग्रायु तीस वर्ष के भीतर थी, और दूसरे लोगों की तरह ग्रंग्नेजी पोशाक पहने हुए थे। उनमें कोई खास बात दिखाई नहीं देती थी।

पर उस समय भी वह अपने में वह साहस, अपने उद्देश्य पर कठोरता से डटे रहने की दृंढ़ता और सबसे अधिक पीड़ितों के प्रति वह अद्भृत अनुकम्पा दिखाने लग गए थे, जो हमारे दक्षिण ग्रफीका में डरवन में पहली बार मिलने के बाद से इन सैतालीस वर्षों में और अधिक वृद्धिगत और वनीभूत ही हुई है। भारतीयों के नेटाल के प्रवास का प्रश्न उस समय का गर्म सवाल था। नेटाल अपने को एक समृद्ध उपनिवेश बना रहा था। वह भारतीयों की एक थोड़ी-सी संख्या को धाने देने के लिए तैयार था, अपरिमित संख्या को नहीं। दक्षिण अफीका-वासियों ने उसे बसाया था ग्रौर वे उसपर प्रधानतः अपना ही प्रभुत्व रखना बाहते थे। इसलिए जब भारतवासियों ने इस तेजी से म्राना शुरू किया कि जल्दी ही वहां उनकी संख्या अत्यिचक बढ़ जाती, तो नेटालवासियों ने उनपर रोक लगाने का निश्चय किया। यह मामला ठीक-ठाक हो सकता था। लेकिन भारतीयों को उस दुर्व्यवहार से, जो उनके साथ किया गया, गहरा असन्तोष हुआ। अमीर और गरीब, शिक्षित और अशिक्षित, सबको एकसमान 'कुली' की श्रेणी में रक्खा गया। गांधीजी एक 'कुली' थे, मालदार व्यापारी 'कुली' थे। जिस तरह चीन में सब यूरोपियन 'विदेशी शैतान' कहे जाते थे, यहां सब भार-तीय 'क्ली' थे।

यद्यपि गांधीजी उस समय नवयुवक ही थे, फिर भी भारतीयों के अधि-कारों की हिमायत करने से वह भारतीय जनता के नेता बन गये थे। वह डरबन की एक अच्छी सुसज्जित अंग्रेजी कोठी में रहते थे, और एक भोज के समय जब कि उन्होंने मुक्ते 'टाइम्स' के संवाददाता के रूप में निमन्त्रित किया था, मैंने उन्हों ''एक खास तौर पर बुद्धिमान और सुशिक्षित व्यवित'' पाया। लेकिन बाद में उन्होंने जो कुछ किया, उसके लिए महज बुद्धिमत्ता और शिक्षा के अलावा और भी बहुत कुछ चाहिए था। दक्षिण अफीका में फैला हुआ जाति-विद्वेष उस समय भीषण रूप धारण किये हुए था। बोग्रर और अंग्रेजों के बीच, दक्षिण स्रफीकावासियों और नीग्रो जातियों के बीच, श्रीर ग्रंग्रेज श्रीर भारतीयों के बीच विरोध फैला हुआ था। एक नौजवान भारतीय वकील का उसके साथ मुकाबले के लिए खड़ा होना एक एसे साहस श्रीर चरित्रबल का परिचायक था, जो कितनी ही बौद्धिक शिक्षा के मुकाबले में कहीं अधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ।

अपने लाभकारी पेशे का बिलदान करने और भारतीय हितों की हिमा-यत में जेल जाने और बदनामी सहने की अपनी तैयारी के कारण वह अपने भारतीय बन्धुओं की प्रसंशा के और अन्त में उनकी श्रद्धा के भाजन बन गये।

लेकिन उनका सबसे बड़ा काम तो उनके अपने ही देश में होने को था। दक्षिण अफीका में उन्होंने भारतीयों के लिए जो कुछ भी किया, उससे यह जाहिर हो गया था कि वह एक नेता और अगुआ हैं। जब वह दक्षिण अफीका छोड़कर हिन्दुस्तान में लौटे, तो वहां उन्होंने अपने काम के लिए और भी अधिक विस्तृत क्षेत्र पाया। उनका देश एक विदेशी जाति द्वारा शासित था। वह चाहते थे कि हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानी ही शासन करें। हिन्दुस्तानी स्वयं हिन्दू और मुसलमान दो बड़ी जातियों में बंटे हुए थे। वह उनको एक ही भारतीय सूत्र में बांघ देना चाहते थे। उनकी अपनी हिन्दू जाति में ही अस्पृन्य जातियों की दुर्दशा, स्त्री-समाज की स्थिति, गांवों की दिखता आदि अनेक प्रकार की बड़ी सामाजिक बुराइयां थीं। वह इन सबको सुधारना चाहते थे। पर सुधारना चाहते थे अन्दर से।

उन्होंने स्वयं सरकार को चुनौती देने का साहस किया और उसके कानून तोड़ने के अपराध में जेल भुगती, मरणासन्न स्थित पर पहुंच जाने तक उपवास किया। सारे देश का दौरा किया। उन्होंने जन-साधारण का-सा जीवन व्यतीत किया और अछूतों के बीच में और बिल्कुल उनके-से बनकर रहे। आत्मबलिदानपूर्ण उनके जीवन ने अबतक अपने देशवासियों पर विजयी प्रभाव छोड़ा है। उनके व्यक्तित्व, उनकी देशभिवत, उनकी भावना का असर सब जगह देखने में आता है। भारतीय एक महात्मा के रूप में उनकी पूजा करते हैं। बल-प्रयोग की अपक्षा नैतिक प्रबोधन का उनका सिद्धान्त विजयी सिद्ध हो रहा है। उन्होंने अपने देश को आदरास्पद बना दिया है।

हम अंग्रेज सदा यह आशा रक्लोंगे कि भारत साम्राज्य के अन्दर बना रहे। लेकिन कम-से-कम मैं यह आशा करता हूं कि यह उसकी अपनी इच्छा से ही हो। उसने अपने लिए जो सम्मान प्राप्त कर लिया है, उसी सम्मान के साथ उससे व्यवहार किया जाय।

### देशभक्ति श्रौर लोकभावना

सर एल्फ्रेड जिमेर्न, एम. ए.

[अध्यापक, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, आंक्सफोर्ड युनिवसिटी]

भारत पर यूरोप के राजनैतिक विचारों का बहुत ग्रसर पड़ा है। फिर भी भ्रमीका के सम्भावित अपवाद के सिवा, यूरोप—१६३९ का यूरोप—राजनैतिक दृष्टि से क्या बाकी पांचों महाद्वीपों में सबसे पिछड़ा हुग्रा नहीं है? राजनीति खुशहाली की दोनों कसौटियों, दोनों स्पष्ट राजनैतिक गुणों—न्याय और स्वातंत्र्य—का क्या ग्राज ग्रविकांश यूरोप में पददलन नहीं हो रहा है? यूरोप के ग्रविकांश, बड़े ग्रीर छोटे दोनों राज्य, उन्हें जिस तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, क्या वह ग्रंशत: पर जरूर बड़े ग्रंश में, यूरोप के राजनैतिक विचारकों के सिद्धान्तों और शिक्षा का प्रतिविम्ब ही नहीं है? क्या यह सब यह सूचित नहीं करता कि भारत को उन राजनैतिक विचारों पर सतर्क दृष्टि रखनी चाहिए जोिक यूरोपीय प्रायद्वीप से बहने वाली पश्चिमी हवा के साथ बहकर इस देश में ग्राते हैं?

एक या दो वर्ष पहले प्रेसिडेण्ट रूजवेल्ट ने कहा था—"नव्ये फीसदी मानव-समाज शान्ति चाइता है।" सम्भवतः यह संख्या असलियत से कम है। तब, प्रश्न उठता है कि संसार में यह अशांति क्यों है? शांतिप्रिय नव्ये फीसदी लोग, जिनका कि उपद्रवकारी लोगों की तरह उनकी उपद्रवकारी योजनाओं से कोई निकट या हार्दिक सहयोग होने की सम्भावना नहीं है, उपद्रवकारी दस फीसदी लोगों पर अपनी इच्छा क्यों नहीं लागू करते?

उत्तर है, 'गलत विचार सरणी।' श्रवश्य ही नव्ये फीसदी में बहुत-सी बुराइयां हैं। उनमें से कुछ श्रालसी हैं, दूसरे कायर हैं और श्रीधकांश स्वार्थी हैं। लेकिन, अगर इन सबके पीछे एक तरह का 'बौद्धिक' गोलमाल न होता तो इन बुराइयों का, जिनमें कि कुछ तो खुद अपने-श्राप मिट जातीं, इतना अनर्थकारी परिणाम न होता जितना कि हम देख रहे हैं। यह बौद्धिक गोलमाल ही है, जो तथाकथित शांति-प्रेमियों में एकता स्थापित करने के प्रयत्नों को निकम्मा कर देता हैं। यही मुद्दी-भर इंउपद्रवकारियों को नेतृत्व पर बलपूर्वक श्रधिकार करने और उसे अपने कब्जे में रखने का मौका देता है और नब्बे फीसदी के लिए ऐसी दीन-हीन स्थित में बने रहने का कारण बनता है।

अगर हम वर्तमान राजनैतिक समस्या को घटाकर एक ध्रकेले शहर— मान लीजिये लन्दन या दिल्ली—की परिधि में सीमित कर दें, तो हम यह ग्रासानी से देख सकेंगे कि इस तरह के ग्रादमी के साथ, जोकि यूरोप को एक मुसीबत में फंसाये हुए हैं, ज्यवहार करने का सही तरीका क्या है। सब नागरिक ऐसे ज्यक्ति को ग्रव्वल नम्बर का सार्वजनिक शत्रु मानेंगे और उनमें बहुतेरे हट्टे-कट्टे लोग ग्रपने-आपको सार्वजनिक शान्ति के लिए जिम्मेदार ग्रधिकारियों को अपनी स्वयं सेवाएं देने को तैयार हो जांयगे। उपद्रव-प्रिय दस फीसदी लोगों के बुरे इरादों को समाज के बचे हुए लोगों की सार्वजनिक भावना विफल कर देगी।

वहीं पद्धित यूरोपीय महाद्वीप के विस्तृत क्षेत्र पर कारगर क्यों नहीं होती ? क्यों हम छोटे राज्यों को भयत्रस्त स्थिति में रहते ग्रीर कुछ को बेरहमी के साथ मानचित्र पर से मिट जाते हुए देखते हैं ?

उत्तर है, क्योंकि ब्राज की दुनिया में ब्रौर खासकर यूरोप में पर्याप्त लोकभावना नहीं है।

लेकिन क्या यूरोप-निवासी, प्रायः बिना किसी अपवाद के, अत्यन्त देशभक्त नहीं हैं ? क्या वे एक साथ अपने-अपने देश के लिए मर-मिटने को तैयार नहीं हैं ? क्या एक पीढ़ी पहले उन्होंनें बहुत भारी संख्या में ऐसा नहीं किया था ?

स्रवश्य किया था लेकिन लोक-भावना गौर देशभिक्त-भावना एक ही तरह की वस्तु नहीं हैं। लन्दन या दिल्ली में होनेवाली डकैती को वहां की जनता स्रपनी सार्वजिनक भावना से रोक देती है। क्या ऐसी सार्वजिनिक भावना सारी दुनिया में या यूरोप में मौजूद है? इसे ही स्रगर दूसरे शब्दों में रक्खा जाय तो, क्या वास्तव में कोई विश्व-समाज या यूरोपीय-समाज है?

एकबारगी इस रूप में प्रश्न किया जाने पर यह स्पष्ट है कि उसका उत्तर नकारात्मक होगा। डाकू अपनी डकैतियां इसीलिए जारी रख पाते हैं कि हर गृहस्थ एक-एक कर देश-भावी तो है,—अपने निज के घर, परिवार और सम्पत्ति की रक्षा के लिए मर-मिटने के लिए तैयार है,—लेकिन नगर में सामूहिक रूप में लोक-भावना का अभाव है। इस प्रकार लुटरे आराम के साथ तबतक एक घर से दूसरे घर पर घावा बोलते रहते हैं जबतक लूट के माल से उनका जी नहीं भर जाता। तब उन्हें भी यह मालूम होने लगता है कि उनकी तात्कालिक योजनाओं की सफलता के बावजूद, उनकी व्यापक-योजना में कुछ-न-कुछ गलती है; क्योंकि बीसवीं सदी की दुनिया में शासक लोग लूट के

माल पर श्रपना गुजारा नहीं कर सकते । समाज-विरोधी उपायों से वे श्रनि-श्चित समय तक शासन नहीं कर सकते । विश्वास, साख और परस्पर-निर्भरता के तत्त्वों की वे श्रवहेलना नहीं कर सकते ।

लेकिन हमें डाकुओं की गलत राजनैतिक विचार-सरणी के सम्बन्ध में परेशान होने की जरूरत नहीं है। घटनाचक के निष्ठुर-प्रवाह से वह जल्दी ही काफी स्पष्ट होजायगी। हमें तो उन्हीं लोगों की राजनैतिक विचार-सरणी से मतलब है जो उनके शिकार होते हैं।

अलग-अलग गृहस्थ आपस में मिलकर नागरिकों की तरह विचार और कार्य क्यों नहीं कर सकते, इसके दो कारण हैं। एक प्रथा से उत्पन्न हुआ है और दूसरा सजग विचार से। बेलजियमवासी यह सोचने के आदी नहीं हैं कि वे ऐसे ही शहर में रह रहे हैं जैसे कि हालैण्डवासी। हालैण्ड और बेलजियम दो स्वतंत्र देश हैं। प्रत्येक हालैण्डवासी हालैण्ड का और बेलजियमवासी बेलजियम का होकर सोचने का आदी है।

इस मामले में प्रथा बहुत अधिक अरसे से नहीं चली आ रही है,क्योंकि बेलिजयम का राज्य मुश्किल से एक सदी पुराना है। लेकिन स्वतः यह बात कि उन्नीसवीं सदी में, यानी ठीक उस समय जबिक औद्योगिक-कान्ति परस्पर-निभैरता की एक विश्व-व्यापी प्रथा स्थापित करती हुई जान पड़ती थी, उस राज्य की स्थापना हुई। इस बात का प्रमाण है छोटी-छोटी इकाइयों से चिपटे रहने यानी अपने-अपने घरों में रहने की इच्छा की प्रबलता।

मैंने 'इच्छा' शब्द का प्रयोग किया है। इसके बजाय में 'सहज-प्रवृत्ति' शब्द का प्रयोग कर सकता था। श्रवश्य ही मनुष्य-स्वभाव में — मानव-समुदाय में कुछ श्रपवादों को छोड़कर सबके स्वभाव में — एक वृत्ति गहराई से जड़ पकड़े हुए होती है, जो एक तरह के लोगों को छोटे-छोटे समाजों के रूप में एक तरती और पराये या, जैसाकि हम कहते हैं, 'विदेशी' के विषद्ध रुकावट खड़ी करती हैं। बड़ी दुनिया में लोक-भावना की उत्पत्ति में यही बड़ी मानसिक ग्रड़-चन है। सन्तित-कम से खून में ही चलते ग्राने के कारण वह ग्रड़चन ग्रानुवंशिक भी है। ग्रगर इकाई काफी छोटी हो तो मनोविकास की दृष्टि से देश-भावी होना ग्रासान है। देश-भावना सुगम है। लोक-भावना कठिन हैं। विश्व-बन्धुस्व एक दृष्कर भावना है।

यह तो हुआ प्रथा की कठिनाई के सम्बन्ध में। ग्रव दूसरी को लें। ग्रिधिक व्यापक सार्वजिनिक भावना के मार्ग की दूसरी रुकावट शुद्ध बौद्धिक है। इस क्षेत्र की कठिनाई का शार यह है कि वर्तमान यूरोप के राजनैतिक सिद्धांत — वे सिद्धांत जिनमें कि यूरोप के राजनीतिज्ञ और नागरिक पले हैं—
पुराने पड़ गयें हैं। वे इस युग की स्थिति के अनुकूल नहीं हैं। कोई भी राजनैतिक सिद्धान्त पूर्ण या पिवत्र नहीं कहा जा सकता। राजनैतिक सिद्धान्त की
सब रचनाओं का ग्राधार इसके सिवा और कुछ नहीं है कि उसके दो महान्
ग्राधारभूत तत्त्व, न्याय और स्वाधीनता, किस स्थिति में किस प्रकार प्रयुक्त
होते हैं। वर्तमान यूरोप का यह दुर्भाग्य है कि उसकी जनता के मस्तिष्क और
हदय पर ग्राज जिन धारणाओं का साम्राज्य है वे वास्तिवक स्थिति के अनुपयुक्त
हैं। वे उस जमाने के बने हुए हैं जब प्रत्येक व्यक्तिगत राजनैतिक इकाई अपने
ही में मस्त और निश्चय ही, एक काफी हद तक, ग्राधिक दृष्टि से स्वयं तुष्ट
रहने में समर्थ हो सकती थी। ''Sovereignty'' (एकच्छत्र सत्ता) शब्द, जो,
ग्राज भी यूरोपीय राजनीतिज्ञों और पार्लमेण्टेरियनों को प्रिय है, सोलहवीं सदी
की उपज है। ग्रवश्य ही उस समय वह नूतन भीर कान्तिकारी था। वह उस
जमाने की परिस्थिति के उपयुक्त था। ग्राज की परिस्थिति के वह उपयुक्त
नहीं है।

यूरोप के देश-प्रेम — यानी राष्ट्र की ममता — की मिश्रित भावना में यह दूसरा तत्त्व इतना पुराना नहीं है। अपने वर्तमान यूरोपीय रूप में वह अठारहवीं सदी के अन्तिम चरण से पुराना नहीं है। फांस की राज्यकान्ति से कुछ वर्ष पहले ही राजनैतिक विचारकों ने राज्य और राष्ट्र को अभिन्न बनाना शुरू किया। फांस की कान्ति ने फिर उस अभेद को पकड़ा, जकड़ा और उसे यूरोपभर के 'प्रगति' वादी दल का प्रचलित और कट्टर सिद्धान्त बना दिया। Nation State (राष्ट्र-शासन) के सिद्धान्तवादियों ने इस बात की कुछ परवा नहीं की कि एक ऐसे महाद्वीप की परिस्थिति के लिए, जहां कि राष्ट्र अविभाज्य रूप से एक-दूसरे में मिले-जुले रहते हैं और जहां कुछ सबसे अधिक प्रबल राष्ट्रों की आबादी कुछ लाख से अधिक नहीं है, उक्त सिद्धान्त सर्वथा अनुपयुक्त है। इसी से यूरोप का कोई टुकड़ा लीजिए, महल और भोंपड़े का अजीब जमघट आपको मिलेगा। महलों को हम 'बड़े राज्य'कहते हैं, भोंपड़ों को 'छोटे राज्य'; पर दोनों में ही रहनेवालों को अपनी हिफाजत की चिन्ता है। सबको समान मुरक्षा चाहिए। एक-सी पुलिस चाहिए, आग-बचाव के एक-से साधन — आने-जाने को एक सड़क, एक मार्ग।

जब तक ये अपने में नागरिकता का भाव पैदान कर लेंगे तबतक ये चीजें न पा सकेंगे। कुछ जगह जो यातनाएं सहनी पड़ रही हैं और सर्वत्र जो व्ययता फैली हुई है, उसके कारण उनमें ये चेतनता पैदा होती जा रही है। बीसवीं सदी की दुनिया में जीवन के ग्राधार के लिए नागरिकता का माव जाग्रत रहना ग्रनिवार्य है।

क्या उत्तरीय अमरीका और भारत जैसे महादेश इसे प्रत्यक्ष करने में यूरोप की अपेक्षा आगे बढ़े हुए नहीं हैं ?

अगर ऐसा है तो वह इसलिए है कि वे या तो उत्तर अमरीका की तरह अधिक आधुनिक स्थिति में बढ़े हैं या फिर भारत की भांति उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा से लाभ उठाया है, जिनके विचार स्वाभावतः ही नगर, प्रान्त अथवा राजधानियों की संकुचित परिधि में सीमित न रहकर विशालतर और उच्चतर जगत् में विचरते हैं। अगर महात्मा गांधी हमारे थ्य के महापुरुषों में एक हो गये हैं तो इसका कारण यह है कि वह भारत और भारत से बाहर के लाखों के लिए जबदंस्त विचारों के, जो अक्सर एक-दूसरे से अलग या एक-दूसरे के विरोधी समभे जाते हैं, संयुक्त रूप में सजीव प्रतीक हैं। वे दो विचार हैं: एक तो सार्वजिक कर्तव्य की भावना, जो 'अखिल भारतीय' शब्द से प्रकट होती हैं; दूसरी मानव-बन्धुत्व की भावना, जो अधिकार-विहीन और समाज की सेवा के लिए किये गए उनके कार्यों से व्यक्त होती है। और यह उदाहरण हैं कि किस प्रकार एक कृशकाय मानव प्राणी की निर्भीक एवं अजेय आत्मा स्वातन्त्र्य और न्याय के नित्य-प्रति काम आनेवाले परिचित शब्दों में नया अर्थ डाल सकती है।

#### : 4= :

# गांधीजी के प्रति कृतज्ञता-प्रकाश

श्रारनल्ड ज्वीग

[ हैफ़ा, माउच्ट कारमेल, फ़िलस्तीन ]

जब हम महासमर से निवृत्त हुए तो दुनिया में आकांक्षाओं की सीमा नहीं थी। रक्तपात के पागलपन का, उससे होनेवाले मदोन्माद का और पशुबल उन्मत्तता का अन्त होने को था। ऐसा जान पड़ता था कि भावना को सार्व-जिनक कार्यों में व्यवहृत होने का इससे बढ़कर सुयोग कभी नहीं मिला था। संसार अधिक न्यायशील, अधिक सहिष्णु, अधिक अच्छा और अधिक दयालु होने को था। मध्ययूरोप के उच्च कोटि के सभ्य देशों—विशेषतया जर्मती, चेकोंस्लोवाकिया, आस्ट्रिया और पोलण्ड में तो उन बेहद मुसीबतों का नतीजा कम-से-कम यही होना था। मगर इतने विपुल रक्त का अध्यं देने पर भी

समाज का मूल कायापलट नहीं किया जा सका—जैसा कि रूस के बारे में कहा जा सकता है—तो कम-से-कम हमें बल-प्रयोग के युग का अन्त कर देना था और सद्भावना के युग का सूत्रपात।

तब गांघी-जैसे नक्षत्र का उदय हुआ। उन्होंने दिखला दिया कि स्रिहिसा का सिद्धान्त सम्भव कोटि का है। ऐसा जान पड़ता था कि मानो वह अपने सिद्धान्तों के अनुकूल, किन्तु वस्तुतः उस नींव पर ही जो ईसाईमत के पुरातन सिद्धान्तों से टॉल्स्टॉय और प्रिंस कोपाटिकन जार के रूम में रख चुके थे, मानव-समाज का नविनर्माण करने आये हैं। जर्मनी में भी इस विश्वास में निष्ठा रखने वाले लोग विद्यमान थे। कुर्ट आइजनर, गुस्टाफ लाण्डॉयर, कार्ल फॉन श्रोस्सिट्ज्की, एरिक मूहसाम और थ्योडोर लेम्सिग जैसे व्यक्ति कुछ और नहीं चाहते थे। जब गांबीजी हिन्दुस्तान में सफल हो गये तो वह जर्मनी में असफल हो सकते थे?

स्रव हम इस प्रयास का परिणाम तो जानते ही हैं। यह सब-के-सब बल-प्रयोग के विरोधी—जिनके नाम स्रादरपूर्वक ऊपर लिये गए हैं—नृशंसता-पूर्वक मार डाले जाकर एक ही कब में दबे पड़े हैं। हाँ, ग्रोस्सिट्ज्की के मामले में तो हत्याकारी की गोली की जगह क्षय ने ले ली थी। परंतु ये सब हत्या-कारी—उदाहरण के लिए राटेनाउ के हत्याकारी या माट्टेम्नोट्टि की हत्या को उत्तेजन देने वाले—स्रादर और ज्ञान का उपयोग करते हैं। जहां एक समय समय में ही साध्यात्मिकता का राज्य हो गया था वहां सब सिहासन पर पशुबल का सम्मान हो रहा है, उसकी पूजा हो रही है और उसे चिरञ्जीवी बनाया जा रहा है। प्रकृति और प्राकृतिक वस्तुम्रों के भूठे भ्राशय बताये गए। जीवन-संघर्ष के नाम से चलने वाले सिद्धान्त की इकतरफी व्याख्या हुई और दुहाई दी गई कि उससे छंटाव होगा और ऐसे ही मनुष्य उन्नत होंगे। और इस प्रचार का समर्थन लेकर स्तूप की भांति चंगेजखां के नये-नये संस्करण उठ रहे हैं। ग्राये साल नये के नाम पर उन वाद-प्रवादों से पढ़ाई की किताबों में जहर भरा जाता है जो मैसोपोटामिया के हम्मूरब्बी के नीति-संग्रह के वक्त ही भूठे भीर जीर्ण पड़ चुके थे।

हमें यहां यह दिखाने के लिए आधुनिक जीव-विज्ञान का आश्रय छेने की आवश्यकता नहीं कि पशु-बल के पुजारों के सिद्धान्त मिथ्या हैं और प्रकृति के बारे में उनके लगाए हुए अर्थ भी तृटिपूर्ण हैं। आज हम गांधी को इसी पर बधाई देंगे कि वह हिन्दुस्तान में जन्मे और रह रहे हैं और अंग्रेजों से उनका व्यवहार पड़ा है, मध्य-यूरोपियनों से नहीं; क्योंकि उन पशुआं से जो आज

बहां राज्य कर रहे हैं उनकी मानवता के प्रति कुछ भी भादर की भाशा नहीं की जा सकती, मगर हम यहां उनकी ओर दु:ख और अन्पेक्षणीय कृतज्ञता से देखते हैं। बीस वर्ष पहले उस तेज-बिम्ब को जो उनके चारों ग्रोर था, हमने नवयुग का उषाकाल समभा था । आज हम ग्रसमंजस में हैं कि कहीं वह उस युग का संध्यालोक तो नहीं था,जो विश्व-युद्ध के साथ ही बीत गया ग्रीर जिसके पीछे ऐसी नृशंस वर्बरता का युग आया जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की थी। उन स्थानों तक में, जहाँ यहूदी पैगम्बर श्रीर ईसाई-मत के दिव्य संस्थापक रहते थे ग्रौर विचरण करते थे, ग्राज 'त्रास' का राज्य है, वहां शस्त्रहीन निर्वलों का रक्तपात मचा हुआ है और पाशविकता राजनैतिक अस्त्र समभी जा रही हैं। शायद भूमध्यसागर के देशों के भाग्य में शांतिपूर्ण जनता की हत्या का जमाना ही लिखा है, जिसे बाज स्पेन ब्रीर चीन में शक्तिशाली राष्ट्र भूगत रहे हैं। जिस निरे उल्लास से उन्मत होकर इटली के हवाई जहाजों ने अबी-सीनिया में बम-वर्षा की, उसने शायद हमारी उस समूची सभ्यता को ग्रस लिया है, जिसे हमारी गौरवशील अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दियों ने बड़े-बड़े प्रयत्नों से सिरजा और यूरोप में विजयोत्कर्ष तक पहुंचाया था; यह हम नहीं जानते । परन्तु हम, जिनकी शक्ति शब्द हैं और जिनकी जिन्दगी बिना पशुबल का आश्रय लिये बीत रही है, अपने उच्च-स्वर से समुद्र पार के वासी उस महात्मा का श्रमिनन्दन करते हैं तथा उन्होंने जो हमें हमारी भूलें बतलाई हैं और ग्रपने व्यक्तित्व एवं जीवन के द्वारा हमारे युग को पूर्णता की दिशा में बढ़ाया है उसके लिए उनका गुण मानते हैं।

गलतियां ! कौन जानता है ? जैसे कि बीसवीं सदी के यूरोप में सामर्थ्य था कि वह उन पवित्र सिद्धान्तों की नकल कर सकता और बिटिश साम्राज्य की भूमि भारत देश को, जिसने गौतम बुद्ध और उनका काल देखा है, ऐसे व्यक्ति प्रदान कर सकता, क्योंकि विश्व-इतिहास को देखते हुए तानाशाहों, उनके अनुचरों और उनके तलुए चाटनेवाले गुलामों की फौजों के संदेश पालन करने की बनिस्बत सभ्यता की भूलें कर जाना कहीं ग्रच्छा है।

परन्तु गांघीजी को अपने ७१ वें वर्ष में बल प्राप्त हैं उस सब शक्ति का जो मानवाजित शक्तियों में श्रेष्ठतम ग्रीर उत्कृष्टतम है। जीवनारंभ में जिसे प्रारंभ किया उसी की परिपूर्णता में वह अथक भाव से लगे हैं। हम उनके ग्रनुगामी हैं, इसका उन्हें निश्चय हैं।

#### : 38 :

## सत्य की हिन्दू धारगा

जे. एच. म्यूरहेड, एफ. बी. ए., एल-एल. डी. [ भूतपूर्व अध्यापक, दर्शन-शास्त्र, बर्मिंडम यूनिवर्सिटी ]

इस ग्रभिनन्दन-ग्रन्थ में कुछ पंक्तियाँ भी लिखकर योग देने का ग्रवसर पाना मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। यह उस पुरुष का ग्रिभनन्दन है जिसने सामयिक इतिहास को अपने विलक्षण प्रकार में ऐसी प्रभा दी है जैसी कि कोई श्रीर नहीं दे सका । उसमें रोम्याँ रोलाँ के शब्दों में 'तीस करोड़ से ऊपर अपने देशबन्धुओं में एक जाग्रति पैदा कर दी है, ब्रिटिश-साम्राज्य को हिला दिया है और मानव-राजनीति में उस जबर्दस्त ग्रान्दोलन का सूत्रपात किया है कि इघर दो हजार वर्षों से विश्व ने जिसके तुल्य और कुछ नहीं देखा।' ऐसे समय में जब एक और दूसरे देशों में नेता लोग या तो मानवीय न्याय जैसी चीज की या विश्वराज्य की नैतिक सत्ता को ललकार रहे थे या फिर समाज के एक वर्ग को मटियामेट करके दूसरे वर्ग के प्रति न्याय करने का प्रयत्न कर रहे थे, तब दूसरी ब्रोर गांघीजी मानव-मात्र की एकता ब्रीर स्वर्गीय राज्य ( रामराज्य ) के नाम पर भारत को दूसरे राष्ट्र की ग्रधीनता से तथा भारत की किसी भी जाति को दूसरी जाति की गुलामी से मुक्त करने के लिए धर्मयुद्ध करने मं व्यस्त थे। ग्रीर इसके अलावा धर्मों के परमध्येय 'मत्य' तथा परिपूर्णता प्राप्त करने के उसके ब्रामंत्रणों की मानवात्मा में जो प्रतिष्विन होती है उसके संबंध में 'दर्शनशास्त्र ने जो कुछ सर्वश्रेष्ठ कहा है, उसकी, उन्होंने 'कालातीत' भारत-देश ही में नहीं, संसार भर में युगयुगान्तर तक उल्लेखनीय रूप से जीवन में प्रत्यक्ष कर दिखाया है।"

में भला इन पंतितयों में ऐसा क्या कह सकता हूँ जो इसी ग्रंथ में अन्यत्र अधिक सुन्दरता से न कह दिया गया होगा? पर हिन्दू-शास्त्र की सारभूत शिक्षा में, ग्रौर विशेषतया गांधीजी की उसकी व्याख्या में, एक शब्द हैं, जो अमात्मक या ग्रस्पष्ट होने के कारण उन लोगों के गांधीजी की व्याख्या को एकदम स्वीकार कर लेने के मार्ग में रुकावट बन सकता है, जो पश्चिम की वैज्ञानिक और व्याबहारिक भावना से प्रेरित हुए हैं ग्रौर उसी पर संक्षिप्त-विवेचन के रूप में कुछ कहने में इस ग्रवसर का उपयोग मैं करना चाहुँगा।

चरम-सत्य के शोध तथा ग्रध्ययन में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सुब्रह्मण्यम्

अय्यर द्वारा स्थापित ब्रिटिश इंस्टिट्यूट आँव फिलॉसफी की एक सभा में हाल में सर सर्वपत्नी राधाकृष्णन् ने एक व्याख्यान दिया था। उस व्याख्यान के ग्रव-सर पर मुक्तको वह बात सूक्षी थी। वक्ता का परिचय कराते हुए सभापति ने कुछ लोगों की इस कठिनाई की तरफ ध्यान दिलाया जो संस्थापक के 'सत्य' के साथ सामान्य दर्शन-शास्त्र के 'सत्य' (घटना के साथ मत का ऐक्य) का मेल बैठाने में हुआ करती है। इसके विरोध में ऐसा प्रतीत होता था कि पूर्वोक्त 'सत्य' शब्द किसी कदर ग्रस्पष्ट-भाव में इस्तेमाल किया गया है। उसमें विल-कुल भिन्न वारणा सामाजिक नीति-न्याय ग्रीर सदाचार का ही समावेश नहीं होता था, बल्कि यह भी उसमें संभव बनता था कि सर्वथा समाधानकारक भ्रौर म्रन्तिम सत्य का व्यक्त रूप कोई हो सकता और पाया जा सकता है। इसके जवाब में वक्ता को यह दिखाने में दिक्कत नहीं हुई कि सत्य की धारणा की दार्शनिक परिभाषा और मर्यादा के पक्ष में जो कुछ भी कहा जाय, पर खुद पश्चिमी साहित्य उस शब्द के दूसरे व्यापक उपयोग को स्वीकार करता है। सन्त पुरुषों की वाणियों ग्रीर श्रार्षग्रन्थों में वैसे प्रयोग बार-बार दोहराये हुए मिलते हैं। उदाहरण के लिए यह वचन लीजिए, 'सत्य को जानो और सत्य तुम्हें मुक्ति देगा।" वक्ता के हिन्दू-धारणा के प्रभावपूर्ण स्पष्टीकरण से सुनने-वाले लोग प्रभावित हुए, यह तो साफ ही था। फिर भी लगता था कि कुछ हैं जो महसूस करते हैं कि एक शब्द के इन दोनों ग्रर्थों में अन्तर ग्रीर सम्बन्ध होने के स्रोत पर कुछ ग्रीर भी कहे जाने की आवश्यकता है। मैंने अपने मन में सोचा कि 'कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्रपनी ज्ञान या चेतना ग्रौर सत्ता (Knowing and Being) के जिस भेंद की पहचान हमें ग्रीक दर्शन से विरा-सत ही में प्राप्त हो गई है, भारतीय दर्शन अपनी सूक्ष्म विचार-गहनता के बावजूद उस पहचान को भूल ही गया हो । चेतना यानी वास्तविकता का हमारे ज्ञान पर प्रतिबिम्बित हुआ रूप। ग्रीर सत्ता यानी वास्तविक का वह स्वरूप जो ईश्वर-ज्ञान में प्रतिभासित है। मुक्ते यह विश्वास नहीं हुम्रा कि ऐसा मूल-भेद भारत के उद्भट विचारकों की पहचान से छूट गया होगा, पर सोचा कि सम्भव है प्रचलित सूत्र-वाक्यों में इस अंतर की ओर उनका ध्यान न गया हो ।

मसलन गांधीजी के ये वाक्य लीजिए ''सत्य वह है जो है, और पाप वह है जो नहीं है ।" ''हिन्दू-धर्म सत्य का धर्म है और सत्य है परमेश्वर ।" ''सत्य के सिवा कोई और ईश्वर नहीं है ।"

?. Ye shall know the Truth and the Truth shall make you free.

जो हो, मुभे उस समय प्रतीत हुआ कि ऐसे सब वाक्यों में 'सत्य' के स्थान पर 'वास्तव' रक्खा जाय और देखा जाय कि कहां तक इससे स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

इस परिवर्तन पर पहली बात तो यह कि सम्भावना को अवकाश मिलता हैं कि सत्य को कुछ सँकरा करके यह परिभाषा दे सके कि वह ग्रादमी के मस्तिष्क के दर्पण पर पड़ी वास्तिवकता की छवि और भलक है। घामिक भाषा में उसी बात को कहें तो सत्य "ईश्वर का शब्द" होता है। (केपलर की वाणी हैं: ''ग्रो ईश्वर, मैं तेरे पीछे तेरे ही विचार विचारता हूँ।'') पर दूसरी बात उस परिवर्तन से यह होती है कि विचारणा के अतिरिक्त अन्य दूसरे प्रकार के अनुभवों में भी हम वास्तविक की दूसरी अभिव्यवितयों को पासकें। जो हम सोचते हैं उसके साथ और ग्रतिरिक्त, जो हम करते हैं उसमें भी, 'वास्तव' प्रतिबिम्बित क्यों न हो ? क्यों न सद्विचार के साथ सत्कर्म भी उसी की व्याख्या हो ? इच्छापूर्वक किये गए हमारे कर्म में सार्थकता का बोघ इससे ज्यादा और हमें कब होता है जबिक हमें लगता हो कि दुनिया जो हमसे माँगती थी, वही हमने किया है ? एक बार फिर घामिक भाषा में उसी को कहें तो 'ईश्वर की इच्छा से अभिन्न होजाने से बढ़कर मानवेच्छा की ग्रीर सार्थकता क्या है ?' हम जानते तो हैं कि उचित काम ग्रपनेग्राप में काफी नहीं है, बल्कि उसके किये जाने की प्रेरणा भी उचित भावना में से स्रानी जरूरी है। इसी तरह क्या यह नहीं होसकता कि स्रोरों को प्रेम करने में अपनी स्रोर पराई दोनों की वास्तविकता परम ग्रनायास ग्रीर स्पष्टतया भाव से हमें उपलब्ध हो आती है ? इससे पर के प्रति आत्मभाव से प्रेम ही सत्य-ज्ञान ठहरता है। बन्ध-भाव को विस्तृत काजिए, यहांतक कि जीव-मात्र उसमें ब्रा जाय, जैसे कि गांघीजी ने किया है। "अपने पड़ोसी को तू अपनी तरह प्रेम कर।" "ठीक, पर पड़ौसी कौन ?" तो गांबीजी उत्तर देते हैं: "जीव-मात्र तेरा पड़ोसी है।" इस भाव को अपनाने और विस्तारने से वस्तु-मात्र के अन्तरंग (यानी ईश्वर या प्रकृति) को ही क्या हम नहीं पा लेंगे ? सो प्रेम के द्वारा ग्रधिक किसी को कैसे जाना या पाया जा सकता है ? श्रीर "कीट-पतंगों और पशु-पक्षियों से लेकर मानवों तक जीवमात्र का जो जितना श्रेष्ठ प्रेमी है उतना ही वह उत्कृष्ट उपासक है।"

पर ऊपर के शब्द-परिवर्तन के पक्ष में जो कहा जा सके, वह कहने पर भी, प्रश्न शेष रह सकता है कि 'सत्य' और 'वास्तव' को पर्यायवाची शब्दों के तौर पर इस्तेमाल करने की श्रादत जो दार्शनिकों तक में फैली हुई है, ज्ञान के स्वरूप-निर्णय के दृष्टिकोण से देखने से उसका समर्थन नहीं होता है। प्लेटो ने ज्ञान में श्रेणियाँ रक्खी हैं। सामान्य जीवन में जो इन्द्रियगोचर या इच्छा-कल्पना द्वारा प्राप्त होता है वह ज्ञान एक। श्रीर उनका हेतु और कारण-सम्बन्धो वैज्ञानिक ज्ञान दूसरा। इन सिरों के बीच फिर तारतम्य है हो। पहले के उदाहरण में हम अपने सूर्योदय के ज्ञान को ले सकते है। अपनी घुरी पर सूर्यं के चारों ग्रोर घरती के घुमने के ज्ञान को दूसरे प्रकार का ज्ञान कहना होगा। इन दोनों ही में ज्ञान और ज्ञेय-वस्तु में पार्थवय,ग्रन्तर, रहता है। लेकिन प्लेटो की धारणा थी कि एक और भी ऊँची सतह है, जहाँ ये दोनों मिल जाते हैं, फिर भी जो इनसे ऊँची रहती है। वहाँ ज्ञान में प्रत्यक्ष अनुभृति भी है और मानसिक अनुमान और चेष्टा को भी स्थान है। दोनों ज्ञान रहकर दोनों की अपूर्णता का ज्ञान भी वहाँ रहता है। हम मानलें कि केपलर को यह विश्व-रूप-दर्शन हुआ था, जबिक उसने नभोमण्डल को मानव की भांति न देखकर वैसे देखा जैसे कि स्वयं ईश्वर-ज्ञान में वह भासमान हो । याकि कवि जब ऐसा वर्णन करता है कि मानो तमाम वस्तु उसमें हैं और वह उनमें, तब उसकी अनुभूति उसतक उठती है। पश्चिम में पाठकों को इस सिद्धान्त में बड़ी भ्रड़-चन हुई और उसपर वे ली के भी हैं। पर पूर्वी पाठकों को तो यह ऐसा लगता हैं जैसे कि यह उन्हीं का सपना उन्हें कह रहा हो कि वह सिद्धांत ऐसा प्रत्यक्ष है जो साक्षी दार्शनिक या किव के ही नहीं, सन्त के भी नित्य जीवन की वस्तू है। में तो मानता हूँ कि पूरब के लोगों का यह स्वप्न सच्चा है स्रौर सिहद्वार ै से उनको प्राप्त हम्रा है।

१. मूल में शब्द है 'हार्न-गेट'। ग्रीक किवयों के अनुसार झूठे सपने तो आदिमियों के पास स्वर्ग से हाथीदांत के एक सुन्दर द्वार में से भेजे जाते थे। लेकिन सच्चे सपने एक सींग (Horn) में होकर पहुंचते थे। उस 'हार्न-गेट' के लिए 'सिह-द्वार' शब्द प्रयुक्त किया गया है।—अनुवादक

### सम्पादक को प्राप्त पत्रों के ग्रंश

#### : ? :

माननीय वाइकाउएट हैलीफेक्स, एम. ए., डी. सी. एल. [ फॉरेन श्राफिस, लन्दन ]

काश कि आप गांघीजी के अभिनन्दन में जो ग्रंथ तैयार कर रहे हैं, उसके लिए आपके निमंत्रण को स्वीकार कर मैं एक लेख लिख सकता। जो आज के भारत को जानते हैं, या उसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं, वे सभी उस पुस्तक को उत्सुकतापूर्वक पढ़ेंगें। लेकिन काम का बोक्स मुक्त पर इतना है कि भय है कि लेख भेजना मेरे लिए सम्भवन होगा।

भारत के राष्ट्रीय ग्रांदोलन का स्वरूप ग्रौर शक्ति एक प्रकार से बंहुत हदतक ग्रौर ग्रपूर्व रूप में गांधीजी के व्यक्तित्व में मूर्तिमती हुई है। श्रादर्श के प्रति उनकी निष्ठा, ग्रौर जो कर्त्तंव्य माना है, उसके लिए ग्रपने ऊपर हर प्रकार का बलिदान स्वीकार करने की उनकी उद्यतता के कारण देशवासियों के हृदयों में उनका अद्वितीय स्थान बन गया है।

मुक्ते वे दिन सदा याद रहेंगे जबिक मुलह के रास्ते की तलाश में हम दोनों ने बहुत नजदीक और साथ होकर काम किया था। उनके और मेरे अपने विचार में किसी समय, कुछ, और जो भी, अंतर रहा हो, उस गंभीर आदिमक शिक्त को पहचाने बगैर में कभी नहीं रह सका, जिसकी प्रेरणा से अपने विश्वास और निष्ठानुकूल कार्यों के लिए बड़े-से-बड़े उत्सर्ग की और वह बढ़ते रहे हैं।

#### : ? :

### अपटन सिक्लेयर [पसाडेना, केलीफोर्निया]

गांधीजी के व्यक्तित्व ग्रीर कार्यों के प्रति ग्रत्यन्त प्रशंसा प्रकट करने में आप ग्रीर ग्रन्य बन्धुओं का साथ देते सचमुच मुक्ते बड़ी खुशी होती है। उनके सब विचारों से तो मैं सहमत नहीं हो पाता हूं। दुनिया की दो विपरीत दिशाओं में रहकर हममें वैसी सहमति की ग्राशा भी मुश्किल से की जा सकती है, लेकिन उनकी उच्च भावना श्रीर हार्दिक मानवी करुणा ने सारी दुनिया के मानविहत्वैषियों का उन्हें स्नेहभाजन बना दिया है।

### : 3:

# श्रार्थर एच० काम्पटन पी-एचः डी., एल-एलः डी.

[ प्रोफेसर आव फ्रिजिक्स, शिकागो यूनिवसिंटी ]

श्रापको श्रवसर मिले तो मेरी इच्छा है कि श्राप गांघीजी को मेरे परम आदर के भाव पहुंचा दें। उनका जीवन दुनिया के लिए देन है। उस जमाने में जबिक यह परम श्रनिवार्य है कि हम मनुष्य-जाति की जरूरी समस्याग्नों को शांति के उपाय से सुलभाने का रास्ता पायें, गांधीजी ने भारतवासियों को श्रात्म-साक्षात्कार में मदद पहुंचाई है। ये अधिक शांतिपूर्ण उपाय किस प्रकार कार-गर हो सकते हैं, यह दिखाने में वह अग्रणीय रहे हैं।

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

### लेखकीं का संदिप्त परिचय

- १. सर सर्वपत्ली राषाकृष्णम्— ग्राप भारतीय दर्शन-शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान हैं ग्रीर सन् १६३६ से आक्सफोर्ड यूनिविसिटी में भारतीय-दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर हैं। ग्राप प्रथम भारतीय हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। आप आंध्र-यूनिविसिटी के वाइस्-चांसलर रह चुके हैं ग्रीर ग्राजकल काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर हैं। प्रस्तुत पुस्तक का ग्रापने ही सम्पादन किया है।
- २. होरेस जी. अलंबजंण्डर—आप इंग्लंण्ड के क्वेकर सम्प्रदाय के सदस्य और वहाँ के गांधी-विचारवादियों में प्रमुख व्यक्ति हैं। बिमगंहम की वूडश्रक कालेज में प्रोफेसर थे। अब कुछ साल तक हिन्दुस्तान में रहकर सेवाकार्यं करने वाले हैं।
- ३. दीनबन्धु एण्ड्रूज्—महात्मा गांघी के आप परम-मित्र थे। भारत की सेवा में आपने अपना जीवन लगा दिया था। शांति-निकेतन के आप उपा-ध्यक्ष रहे। महात्मा गांघी पर लिखी आपकी पुस्तकों 'महात्मा गांघी—हिज स्रोन स्टोरी' वगैरह बहुत प्रसिद्ध और उपयोगी हैं। प्रवासी भारतीयों की समस्या सुलभाने में आपने बहुत ज्यादा काम किया था। ४ अप्रेल (१९४०) को ककलत्ते में आपकी मृत्यु हो गई।
- ४. जार्ज एस. ग्ररेण्डेल--ग्राप थियोसाँफीकल सासायटी के ग्रध्यक्षथे; बनारस के सेण्ट्रल हिन्दू कालेज के प्रिसिपल, होल्कर सरकार के शिक्षाधिकारी और सेवा-समिति बाँग स्काउट एसोसियेशन के डिप्टी चीफ स्काउट रह चुके थे। मद्रास से प्रकाशित 'न्यू इण्डिया' के सम्पादक भी रहे। आपकी मृत्यु होगई।
- श्र. बी. एस. ग्रजारिया—ग्राप तिन्नेवली की भारतीय मिशनरी सोसा-यटी के संस्थापकों में से एक हैं ग्रीर दोर्णाकल मिशन के ग्रध्यक्ष हैं।
- इ. अरनेस्ट शारकर--आप केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राजनीति-विज्ञान के अध्यापक हैं। लन्दन के किंग्स कालेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं।
- अ. लारॅंस बिनयन—-ग्राप लन्दन की रायल सोसायटी ग्रॉव लिटरेचर
   के फेलो ग्रौर एकेडेमिक कमेटी के सदस्य हैं।

- द. श्रीमती पर्ल एस. बक--ग्राप ग्रमरीका की सुप्रसिद्ध लेखिका हैं। ग्रापकी रचनाग्रों को ग्रन्तर्राष्ट्रीय स्थाति प्राप्त हुई है। साहित्य के लिए ग्रापकी नोबल पुरस्कार मिल चुका है।
- ९. लायोनल कटिस--आप आक्सफोर्ड के आँल सोल्स कॉलिज में हैं। ट्रांसवाल की लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य तथा औपनिवेशिक ऑफिस में आयरलैण्ड के मामलों में सरकार के सलाहकार रहे हैं।
- १०. डॉ॰ भगवान्दास—ग्राप दर्शन-शास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित हैं। प्राचीन अधिमक ग्रंथों का आपका अध्ययन गहन है। आपका जीवन अत्यंत सात्विक, सरल और सीधा-सादा है। आप भारत के इने-गिने विद्वानों में से एक हैं।
- ११. अलबर्ट आइन्स्टाइन--संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में आपकी गणना है। मौतिक शास्त्र के लिए आपको सन् १६३१ में नोबल पुरस्कार मिल चुका है। आपके सापेक्षवाद के मूल सिद्धान्त ने विज्ञान में हलचल मचा दी है। यहूदी होने के कारण आप जर्मनी से निर्वासित कर दिये गये थे, तबसे अमेरिका में रहते हैं।
- १२. रिचर्ड बी. ग्रेग--श्राप ग्रमेरिका के प्रसिद्ध वकील ग्रीर श्रथंशास्त्री हैं। सन् १९२५-२६ में सत्याग्रह भ्राश्रम में रह चुके हैं। चर्ला ग्रीर
  खादी के विषय में वहाँ भ्रापने शास्त्रीय ग्रध्ययन किया ग्रीर खादी के अर्थ-शास्त्र
  पर ग्रापने एक पुस्तक लिखी हैं। श्रमेरिका में महात्माजी के विचारों के-विशेषकर सत्याग्रह ग्रीर ग्रहिसा के--- आप समर्थंक हैं तथा गांधी-विचारवादियों
  के नेता और पथ-प्रदर्शक हैं। आपकी प्रसिद्ध पुस्तक 'दि पावर ग्राव नॉन वायलेंस' का ग्रनुवाद मण्डल से प्रकाशित हो चुका है।
- १३. जेराल्ड हेयर्ड-- आप अमेरिका-निवासी हैं। आपके 'आश्चर्यजनक विश्व' भीर 'साइंस इन दी मेकिंग' पर हुए बाडकास्ट बहुत प्रसिद्ध हैं।
- १४. कार्ल होथ--ग्राप क्वेकर सम्प्रदाय के हैं और विलायत के गांधी-विचार-वादियों में ग्रग्रणी हैं। इंग्लैण्ड के शासन-कत्तिओं और राजनीतिज्ञों पर ग्रापका बहुत प्रभाव है।
- १४. विलियम अनेंस्ट हाँकिंग-आप हारवर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन-शास्त्र के मध्यापक हैं।
- १६. डॉ॰ जॉन हेंस होम्स—आप न्यूयार्क के कम्यूनटी चर्च के मिनि॰ स्टर हैं। 'सूनिटी' पत्रका आप सम्पादन करते थे। अमेरिका में गांधीजी के सिद्धान्तों की ओर लोगों का ध्यान खींचने में आप अग्रणी हैं।
  - १७. बार. एफ. अल्फ्रेड हानंही- माप विद्वाटरसण्ड (दक्षिणी सफ़ीका)

यूनिवर्सिटी में दर्शन-शास्त्र के अध्यापक और दक्षिणी स्रफीका के रेस रिलेशन इन्स्टीट्यूट के प्रधान हैं।

१८ आंतरेबल जॉन एच. हाफमेयर—आप विटवाटरस्रैण्ड यूनिवर्सिटी (दक्षिण अफीका) के चांसलर हैं।

१६. लारेंस हाउसमैन--ग्राप इंग्लैंड के प्रसिद्ध लेखक, कलाकार ग्रौर गणित के विद्वान हैं।

२०. जान एस. होयलंण्ड--आप बींमधम की बुडबुक बस्ती में लेक्चरर हैं। नागपुर के हिसलाप कॉलेज में इतिहास भीर अंग्रेजी के अध्यापक रह चुके हैं। भारत में सार्वजिनक सेवा के कारण आपको 'कैसरे हिन्द'स्वर्णपदक मिला था। सत्याग्रह के विषय पर आपने एक पुस्तक लिखी है; और दीनबन्व एण्डरूज की जीवनी भी।

२१. सर मिरजा एम. इस्माईल—श्राप मैसूर और जयपुर राज्य के दीवान थे। हाल ही में निजाम हैदराबाद के दीवान नियुक्त किये गये हैं। लन्दन में हुई तीनों भारतीय गोलमेज परिषदों में भारत के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि बनकर सम्मिलित हुए थे।

२२ सी. ई. एम. जोड--ग्राप यूनिवर्सिटी भ्रॉव लन्दन के बर्क बैंक कालेज में दर्शनशास्त्र और मनोविज्ञान के मुख्याध्यापक हैं। ग्रंग्नेजी में दर्शन-शास्त्र तथा सामाजिक तत्वज्ञान के अनेक ग्रंगों पर ग्रापने प्रामाणिक पुस्तकें लिखी हैं।

२३. रूफस एम. जोन्स—ग्राप हेवरफोर्ड कालेज में दर्शन-शास्त्र के अध्यापक हैं। 'दी अमेरिकन फ़ेंड' और 'प्रेजेण्ट डे पेपसं' के सम्पादक रहे हैं।

२४. स्टीफेन हाँबहाउस-आप इंग्लैण्डके प्रभावशाली ईसाई शान्तिवादीहैं।

२४. ए. बेरीडेल कीथ — आप एडिनबरा यूनिवर्सिटीमें संस्कृत और दर्शन-शास्त्र के ग्रध्यापक थे। १९०७ में हुई कोलोनियल नेवीगेशन कान्फ्रेंस में ग्रापने सम्राट की सरकार का प्रतिनिधित्व किया था। बिटिश-साम्राज्य तथा उसके उपनिवेशों के विधान के ग्राप सर्वमान्य प्रामाणिक विशेषज्ञ थे।

२६. काउण्ट हरमन काइजराँलग—आप डामंक्टाट (जर्मनी) के 'स्कूल ग्रांव विज्डम,के संस्थापक हैं। जर्मनी के प्रधान विचारकों में से हैं, और सांस्कु-तिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा के निर्माता हैं।

२७. जार्ज लेम्सवरी--ग्राप लन्दन की पार्लमेण्ट के सम्मान्य सदस्य थे।
कुछ समय पूर्व तक भ्राप लेबरपार्टी के प्रधान और पार्लमेण्ट में विरोधी दल के
नेता रह चुके थे। वहां के सार्वजनिक जीवन में भ्रापका बहुत प्रभाव था।

२८. प्रोफेंसर जॉन मैकमरे--ग्राप लन्दन के यूनिवर्सिटी कालेज में

दर्शन-शास्त्र के ग्रध्यापक हैं। जोहान्सवर्ग (दक्षिण ग्रफ्रीका) की विटवाटररुंण्ड युनिवर्सिटी में दर्शन-शास्त्र के अध्यापक रह चुके हैं।

२६. डान साल्वेडोर डी. मैडियागा--आप लन्दन-निवासी हैं । १९२१-३६ तक ब्राप राष्ट्रसंघ में स्पेन के स्थायी डेलीगेट रहे हैं। १९३१ में स्पेन के राजदूत बनकर अमेरिका और १९३२-३४ में फांस गये। स्पेन के आधुनिक लेखकों में ग्रापका ऊंचा स्थान है।

३०. कुमारी इथिल मेनिन--ग्राप प्रसिद्ध उपन्यासकार और जर्नलिस्ट

हैं। 'पैलीकन' की सहायक सम्पादिका रह चुकी हैं।

३१. मेरिया मौण्टीसरी--ग्राप एक नवीन शिक्षा-पद्धति की ग्राविष्कर्त हैं, जों मौण्टीसरी-पद्धति कहलाती है। ग्राप प्रथम महिला हैं, जिन्हें रोम की यूनिवर्सिटी ने 'डाक्टर ब्रॉव मैडिसन' की उपाधि से सम्मानित किया है। बच्चों के मनोविज्ञान का आपने ग्रच्छा ग्रध्ययन किया है। आप मौण्टीसरी ट्रेनिंग कॉलेज की ग्रौर १९०७ में बार्सीलोना में स्थापित मौण्टीसरी रिसर्च इन्स्टीट्च्ट की डाइरेक्टर हैं।

३२. आयर मूर--आप सुप्रसिद्ध अंग्रेजी पत्र 'स्टेट्समैन' के प्रधान

संपादक ये।

३३. गिलबर्ट मरे--ग्राप झॉक्सफोर्ड युनिवर्सिटी में अध्यापक हैं। कुछ काल तक आप ग्लास्गो यूनिवर्सिटी में ग्रीक साहित्य के ग्रध्यापक रहे हैं। यूरोप के प्राचीन साहित्य के प्रधान विद्वान माने जाते हैं।

३४, योन नाग्ची--ग्राप जापान के प्रसिद्ध राजकिव हैं। टोकियो युनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। जापानी काव्य-साहित्य पर आपने कई

पुस्तकें ग्रंग्रेजी में लिखी हैं।

३५. डा० पट्टाभि सीतारामैया--देश के प्रमुख कांग्रेसी नेताओं में से बाप एक हैं। प्रभावशाली लेखक ग्रीर वक्ता हैं। कांग्रेस महासमिति के सदस्य हैं।

३६. कुमारी माँड डी. पेट्री--ग्राप सुप्रसिद्ध लेखिका ग्रौर कैथलिक

मॉडिनस्ट हैं।

३७. हेनरी एस. एल. पोलक---ग्राप इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध वकील हैं। दक्षिण अफीका में महात्माजी के साथी रह चुके हैं ग्रीर सत्याग्रह ग्रान्दोलन में जेल भी जा चुके हैं। महात्माजी की झात्मकथा में आपका जिक आया है।

३८. लिवलिन पाविस--धाप स्वीजरलैण्ड में रहते हैं। कुछ वर्षों तक

न्य्यार्क शहर में जर्नलिस्ट रहे हैं।

३९. एम. क्युमी तै-शी--श्राप लन्दन में चीन के प्रतिनिधि हैं।

४०. सर अब्दुल काविर—आप भारत-मंत्री के सलाहकार हैं। पंजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे। राष्ट्र-संघ की सातबी असेम्बली में भारत के प्रतिनिधि बनकर गये। पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य रह चुके हैं।

४१. डॉ॰ राजेन्द्रप्रसाद—आप देश के प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं में से एक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति रह चुके हैं। गांधी विचार-धारा के पूर्णरूपेण समर्थक हैं। आपका व्यक्तित्व ग्रत्यन्त सरल हैं।

४२. रेजिनाल्ड रेनाल्ड्स—ग्राप श्रंग्रेज युवक और विचारक हैं। विला-यत के समाजवादी लेखकों में आपका विशिष्ट स्थान है। सन् १९३० में सत्या-ग्रह का आन्दोलन प्रारम्भ होते समय ग्राप भारत में ही थे और वाइसराय के नाम महात्माजी का प्रसिद्ध पत्र लेकर दिल्ली ग्राये थे।

४३. रोम्यां रोलां — आप सुप्रसिद्ध फ्रेंच लेखक थे। सन् १९१४ में साहित्य पर आपको नोबल पुरस्कार मिला। आपने फ्रेंच साहित्य को एक नबीन दिशा दी है। १९ अक्तूबर १९४४ को आपका स्वर्गवास हो गया।

४४. मिसिस माँड रायडन शाँ—ग्राप स्वर्गीय सर थामस रॉयडन की सुपुत्री हैं। श्रॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक्स्टेन्शन डेलीगेसी में श्रंग्रेजी-साहित्य की प्रध्यापिका रह चुकी हैं।

४५. वाइकाउण्ट सेम्युअल—ग्राप माउण्ट कार्मेल तथा टीक्सटैथ (लिवरपूल) के सर्व प्रथम वाइकाउण्ट बनाये गये। लंकास्टर की डची के चांस-लर रह चुके हैं। फिलासफी के ब्रिटिश इन्स्टीट्यूशन के ग्रध्यक्ष हैं। ब्रिटिश लिबरल पार्टी के प्रसिद्ध नेताओं में से एक हैं।

४६. लार्ड संकी-गाप भारतीय गोलमेज परिषद् की संघ-योजना कमेटी के, जिसमें कि गांधीजी सन् १९३१ में शामिल हुए थे, ग्रध्यक्ष थे।

४७. डी. एस. शर्मा—मद्रास के पचियण्या कॉलेज में आप अंग्रेजी के अध्यापक थे। गांधीजी के ऊपर आपने अंग्रेजी में एक काव्य लिखा और 'गांधी-सूत्रम्' नामक एक दूसरे ग्रन्थ का भी निर्माण किया है।

४८. श्रीमती क्लेयर शैरीडन—आप स्वर्गीय मोर्टन फोवन की सुपुत्री हैं। आप प्रसिद्ध शिल्पकार और लेखिका हैं।

४६. जे. सी. स्मट्स-दिक्षण अफीका के आप प्रधान मन्त्री हैं। प्रारम्भ में आप गांघीजी के विरोधी थे। अब आप उनके प्रशंसकों में से हैं। extrapolities of the

आपके बारे में महात्माजी की 'आत्मकथा' में काफी जिक स्राया है।

५०. रवीन्द्रनाथ ठाकुर--प्राप प्रथम भारतीय थे जिन्हें अपनी रचना 'गीतांजिल' पर नोबल पुरस्कार मिला था। 'विश्वभारती' (शान्ति-निकेतन) के संस्थापक थे। भारतीय संस्कृति के एक श्रेष्ठ प्रतिनिधि माने जाते थे।

४१. एडवर्ड टॉमसन—ग्रॉक्सफोर्ड के ओरियण्टल कॉलेज के ग्राप 'फैंलो' थे। शान्ति-निकेतन में रहे थे और रवीन्द्रनाथ ठाकुर की आपने जीवनी लिखी है। आपकी पुस्तक 'ग्रदर साइड ग्रॉव दी मैंडल' बहुत प्रसिद्ध हैं। हाल ही में ग्रापका स्वर्गवास हुआ है।

४२. श्रीमती सोिफया वाडिया---ग्राप बम्बई से 'ग्रार्यनपाथ' नामक मासिक पत्र निकालती हैं। 'इंडियन पी० ई० एन०' की सम्पादिका हैं। शान्ति-वाद की प्रबल समर्थक हैं।

४३. पादरी फॉस वैस्टकॉट---ग्राप भारत के लाट पादरी ग्रीर कलकत्ता के लॉर्ड बिशप हैं।

४४. जैक सी. विसलो----ग्राप ईसाई मिशनरी हैं ग्रीर पूना के काइस्ट सेवा-संघ में हैं।

४४. एच० जी० वूड---विभिन्नम की बुडबुक बस्ती के शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर हैं। केम्ब्रिज यूनियन सोसायटी के अध्यक्ष और केम्ब्रिज के जीसस कालेज में इतिहास के अध्यापक रह चुके हैं।

४६. सर फ्रांसिस यंग हसबैण्ड—ग्राप इन्दौर ग्रौर काश्मीर राज्यों के रेजीडेण्ट ग्रौर रायल भौगोलिक सोसायटी के अध्यक्ष रहे हैं। मध्य एशिया के दुर्गम मार्गों की खोज में ग्रापने ग्रग्रणी का काम किया है। भारतीय तत्त्वज्ञान में ग्राप बहुत दिलचस्पी रखते हैं। विश्व-धर्म-सभा के ग्रध्यक्ष हैं।

४७. सर एत्फ्रेड जिमेनं--ग्राप श्रांक्सफोर्ड यूनीर्वासटी में श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के ग्रध्यापक हैं। श्रांक्सफोर्ड के न्यू कालेज में प्राचीन इतिहास के श्रध्या-पक रहे हैं। राष्ट्र-संघ के विशेषज्ञ माने जाते हैं।

१८. सारनल्ड ज्वीग---ग्राप प्रसिद्ध उपन्यासकार ग्रीर नाटक्कार हैं। १९. लार्ड हैलीफैक्स--ग्राप इंग्लैण्ड में वैदेशिक सचिव हैं ग्रीर इससे

४६. लाड हलीफ क्स — प्राप इंग्लैंग्ड में वैदेशिक सचिव हैं और इससे पहले युद्ध-सचिव भी रहे हैं। १९२६-३१ में आप (अविन) भारत के वाइ-सराय, १९३२-३५ में इंग्लैंड के बोर्ड ऑव एजूकेशन के अध्यक्ष रहे हैं। सन् १९३१ में गांबीजी का आपसे ही समभौता हुआ था, जो गांबी-अविन पैक्ट कहलाता है।

६०. अप्टन सिक्लेयर--ग्राप सुप्रसिद्ध ग्रमेरिकन लेखक हैं। समाज-वादी विचारों को फैलाने में ग्रापने बहुत परिश्रम किया है। आपको साहित्य के लिए नोबल पुरस्कार भी मिल चुका है।

६१. ए० एच० काम्पटन—ग्राप शिकागो यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के अध्यापक हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के विशेष लेक्चरार और शिकागो यूनिवर्सिटी बस्ती के ग्रध्यक्ष रहे हैं। फिजिक्स में ग्रापको नोबल पुरस्कार मिला है।

६२. जे० एच० मूरहंड—आप विभिध्म यूनिवर्सिटी में दर्शनशास्त्र के अध्यापक थे। ग्लास्गो यूनिवर्सिटी में लेटिन के अध्यापक रहे थे।



The street is the second of the second like - 1



- Gandh receivate.

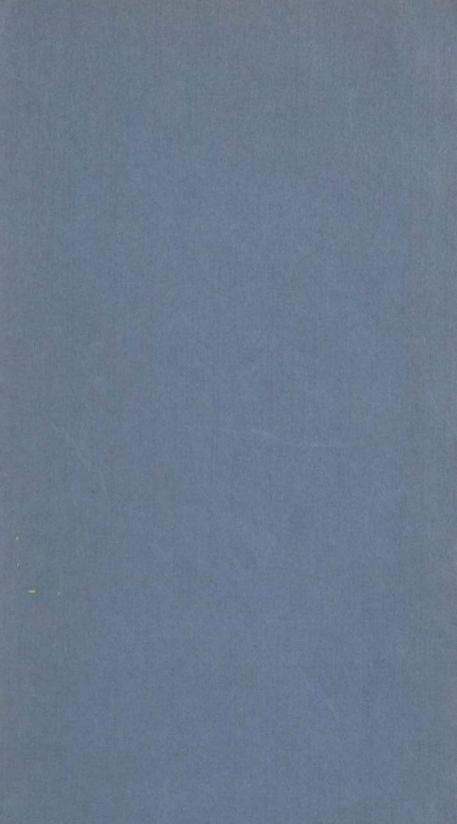

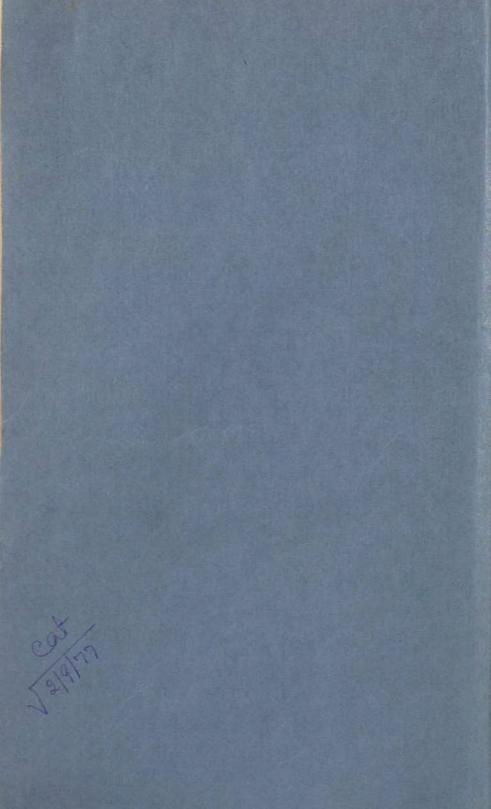

